# शोषण - मुक्ति <sup>और</sup>

नव समाज

लेखक

अप्पासाहय पटवर्धन

अनुवादक छक्ष्मण नारायण गर्दे

0

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राज घाट, का शी प्रकाशक : ें अ॰ वा॰ सहस्रवृद्धे, मत्री, अखिल भारत सर्व सेवा-संघ, सर्घो ( बम्बई-राज्य )

पहली बार : ५,००० परवरी, १९५९

मूल्य: बासठ नये पैसे (दस स्नाना)

मुद्रकः स्रोम्प्रकाश कपूर, शानसण्डल लिमिटेड,

याराणसी ( बनारस ) ५४६३-१५

## आशीर्वाद

अथा साह्य ने यह पुसक प्रामदान प्रनेशिका के तीर पर िल्खी है। पर लिएने का डॉल ऐसा है कि उससे सवेदिय में अर्थसास्त्र का एक छोटा सा प्रत्य ही बन गया है। सवेदिय के अर्थसास्त्र में यह करनाना नहीं होती कि प्रत्येन गाँव

अपूर्ण है और सब गाँव मिलकर पूर्ण । सर्वेदिय की क्ल्पना यह है कि प्रत्येक गाँव पूर्ण है और सब गाँव मिलकर परिपूर्ण हैं। पिता की थाली में

सम्बा लड्डू और छोटे बच्चे की थाली में आधा लड्डू हो, यह बात छोटा बचा नहीं मान करता। यर फिता की याली में बदा लड्डू हो और छोटे बच्चे की थाली में खेटा लड्डू हो, तो यह बात वह समझ सकता है और मान लेता है। बची मूर्ति और छोटी मूर्ति का भेद मक को नहीं खलता। इसके निपरीत कमी कमी बह बची मूर्ति की अपेक्षा छोटी मूर्ति शि अपंक्षा छोटी मूर्ति शि अपंक्षा छोटी मूर्ति शि अप्ता कोई छुक्टा, इस प्रकार का भेद भक्ति साल में कमी स्वीवृत्त नहीं हो सबता। एक ही मुत्तक भी कोई साल बटे टाइप में हो और कोई छोटे टाइप में हो और कोई छोटे टाइप में हो और कोई छोटे आपने में जी

त्योति के शतुकूल इनमें से कोई भी प्रति अपने लिए उठा सकता है।
छोटे ग्रह्म की पुस्तक चल तो सकती है, पर गाँखों की आज की
हालत में छोटाई की भी कोई मगदा गाननी पहेगी। उसी प्रकार छोटा
मांत पूर्ण और सम्मा विश्व परिपूर्ण मानने पर भी आज के वैद्यानिक सुग
में गाँव की छोटाई की भी कुछ मर्यादा निश्चित करनी होगी। छोटा गाँव
पूर्ण होने के लिए आज के वैद्यानिक सुग की आवस्त्रकता के अनुसार
पूर्ण होने योग्य उसका आकार होना चाहिए, यह बात स्पष्ट है। अर्थात्
बहुत ही छोटे गाँव वे काम नहीं चलेगा। जो गाँव बहुत छोटे छोटे हों,

ऐसे दो-चार मिलाकर एक गाँव मानना होगा। मामदान के आरम काल में गाँव की एक छोटी बारी भी यदािए हम मामदान के तौर पर स्त्रीकार कर हेते हैं ( और वह उचित भी है, अन्यथा मामदान का उद्गम ही अव रह होगा), तथापि स्वयपूर्ण मामन्सराज्य की रचना करते हुए गाँव का आकार उसी व्यंति का मानना होगा।

चीनी सत्तव ज्ञानोत्ते की स्वयपूर्ण प्राप्त की करवाना यह है कि उस गाँव के लोग कभी बाइद नहीं गये, उन्हें वाइद जाने का दुस्त का में हा न पड़ा | पर अनुमान से वे यह जानते थे कि पहोल में ऐसा ही दूसरा गाँव है | कारण राज में पहोल के भाँव के कुलों के भाँवने की आवाज उन्हें उस गाँव में मुनाई पहली थी, इससे यह अनुमान करना पढ़वा था कि पहील में कोई गाँव होगा | इस ओगी को आज यह करवाना के जिंगी ! गाँव की स्वयपूर्णता के लिए गाँव का आकार उस क्यांत का बात लेने पर भी दूसरे गाँव से—भीर कुले गाँव से ही नहीं, समूचे राष्ट्र के साथ भी त्राव का समार उस क्यांत का प्रवाद के साथ तथा अन्य राष्ट्रों के साथ भी गाँव का सम्बन्ध माना होगा ! इस प्रकार पूर्ण कल्यान करने पद, कहने को प्राप्तवान प्रविदेशक कहें, पर दो भी उसे स्थापक कर्यशालीन निवस्य का सरक प्राप्त होना अगिरहार्य है | अप्पा साइक पे यह प्रमादान प्रविद्या अपिरोनिर्देश कार्य में स्थापक नाई से प्रवाद का स्वर्थ करने होने से वह स्थापक हुई है | उसकी ल्याई स्थापक नाई, बीहाई स्थापक है |

स्थापक अर्थशास्त्र का चौडाई के सहस लग्गाई में भी उतना हो स्थापक होना आवस्यक होता है, पर इतने से भी काम नहीं चल्ला। उत्तर्वी गहराई भी काणी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की गहराई परमार्थ में प्रदेश करती है। अर्थात् उतमें आप्यासिक मृत्यों की भीमाता करनी पटती है। इस पुसाक में अप्याजी ने गहराई छोड राती है, पर उसे मान-कर वे चुळे हैं।

साराश गहराई छोडरर, लम्बाई धटाक्र प्रामदानी गॉव के अर्थशास्त्र की चौडी व्यावहारिक चर्चा इसमें की गयी है। और अप्याजी की चिर अभ्यस्त अध्यापक पद्धति से विद्यार्थियों को समझाने के दंग पर यह विवेचन किया गया है।

में इस पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखने अप्पाजी के लिहाज से नहीं प्रवृत्त हुआ, बल्कि समूचा रत्नागिरी जिला-मुद्दी उस जिले या जो पुर दर्शन हुआ उत्तरे जान पड़ा कि-प्रामदानी जिला यन राजता है.

और इसकी प्रेरणा वहाँ के लोगों में करने के लिए इस पुस्तक का उपयोग होगा, इस आछा से इसमें प्रवृत्त हुआ हूँ । इतनी लगी प्रस्तावना लिपने की पात मन में नहीं थी, पर नदियों की बाद ने रास्ता रोक रखा, इससे

आज भोर का यह शात समय मिल गया और प्रस्तावना इस आकार को

प्राप्त हुई । जय जगत ! जय मामदान !

2-9-146

प्रकाशी ( परिचम खानदेश )

### लेखक का निवेदन

इस पुस्तक में ज्यक्त विचारों में अहिसा अर्थात् करुणा के आधार पर निर्मित नय समाज स्थापित करने की शक्ति है और ये विचार समस्त जात् के लिए समान हैं, ऐसी आशा है। यह एक 'अर्थशाकीय प्रवन्ध'-सा यन गया है और में तो आर्थिक ज्यवहार का 'क भ्र' तक नहीं जानता। तथापि अर्थशाक्ष में गहरी बुवकी लगाने का मैंने साइस किया है। कारण जो चुछ भी हो, अर्थशाक्ष हैं जीवन-शाक्ष का ही एक पहल्ल और जीवन-शाक्ष जाने विना हम छुटकारा पा ही नहीं सकते।

मेरे ये विचार एक तरह से पुराने ही हैं। 'गाँव का गोकुछ' और 'व्याज-यहा' इन पुस्तकों में ये विचार आ चुके हैं। पर उन्हें अधिक परिपक्त, मुसगत और समप्र जीवन-सरणी के स्वरूप में उपस्थित करने की दृष्टि से मैं इस छेरान में प्रमुत्त हुआ।

विनोवा के शब्दों में यह पुसक प्रामदान-प्रवेशिका के तौर पर दिसी गयी हैं। प्रामदान के साथ ही फैन्टरी-दान की भी योजना इसमें है। इसी प्रकार इसमें जो प्रामदान के साथ ही फैन्टरी-दान की भी योजना इसमें है। इसी प्रकार इसमें जो प्रामदान का छोटे-से-छोटा रूप है। यह प्रामदान की निराई है, वोजाई-पोर्घ नहीं, गुट्टे तो नहीं ही। भूमि का स्वामित्य, माल्युजारी और ज्याज गाँव के अझेसी-पड़ोसियों के वीच विपमता, वेर और निगाइ के मूछ हैं। इन्हें निराकर हटाये विना, विगाइ वराय विना, किसी तरह की वोजाई-पोर्घ, किसी हमार का प्राम-संघटन, केसा भी विभायक छायैनम सफल नहीं सकेगा। बुइाछ रोतिहर निराई से पहले वोजाई नहीं करेगा। मुइक्स प्राम-संवक को भी छवुतम प्रामदान की निराई ही समसे पहले हाय में छेनी चाहिए। यह

वात हाल में ही मेरे ध्यान में आयी। इस मार्ग का अनुसरण करने से भरपूर फसल हाथ आयेगी, यह आत्म-विश्वास भी उत्पन्न हुआ ।

इन विचारों को सम्पूर्ण तो नहीं ही, अन्तिम भी नहीं कह सकते। तथापि इन्हें प्रकट करने में मेरी दृष्टि साधना की है,

समाज-शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र की नहीं । ये विचार अपूर्ण हैं, तो भी इतने ही विचारों से अपने तथा समाज के जीवन की संशुद्धि साधन करना साधक का कर्तव्य है। अनेक मित्रों से अनेक प्रसंगों में चर्चा भी की है। कई

छोटे-बड़े मित्रों से फुटकर सूचनाएँ मिली हैं। माननीय मित्र श्री रा॰ कु॰ पाटील ने अपने प्रगाद अध्ययन के अनुरूप विस्तृत

प्रस्तावना भी लिख दी। इससे इस प्रतिपादन को विशेष महत्त्व और गांभीर्य प्राप्त हुआ। विनोधा का आशीर्वाद इस पुस्तक के छिए प्रेरक रहा। मेरी भूमिका साधक की है और श्री पाटील का समाहार उन्होंके शब्दों में 'झानिंग कमिशन के भूतपूर्व सदस्य' का याने प्रशासक का है। दृष्टि के इन भेदों से कुछ मतभेद भी उद्भूत हुए

हैं, पर वे कुछ अंशो में मेरी भूमिका के परक भी हैं।

# अनुक्रम

| <b>१</b> हेत              | ••• | *  |
|---------------------------|-----|----|
| २. शोपण के प्रकार और इलाज | ••• | ć  |
| ३. सर्वसामान्य            | ••• | ५९ |
| <b>४.</b> परिशिष्ट        | ••• | ৬३ |

UU

५. माननीय श्री रा० मृ० पाटील द्वारा समाहार

१ :

# हेतु

### १. सज्जनों का दुराचार

मतुष्य मूळतः सत्यवृत्त है, मांगल्य का भोत्ता है। संसार-यात्रा करते हुए विपत्तियों के आने पर सज्जन मतुष्य भी न करने योग्य कृत्य करने पर उचन होता है। परभात इस दुष्प्रवृत्ति की यहतों को आदत पड़ जाती हैं और आपरकाटन होते हुए भी वे तरह-तरह के दुष्क्मी करते देख पड़ते हैं। मूळतः निर्मेछ और यमकदार पातुपात्र से काम छेते-छेते जैसे वह स्रपाय हो जाता और काळा पड़ जाता है, वैसे ही मूळतः निष्पाप मतुष्य भी दुष्ट्र यम जाता है। परण्ड पात्रों में वह चमक किर से छाना जैसे बहुत कष्टरात्य नहीं होता, वैसे ही महुष्ट का सहज सौजन्य अच्छी शिक्षा और रचना से पुतरुज्जु किया जा सकता है। सन्त विनोवा आज यही काम कुर्रहे हैं।

सन्त विनावा आज यहीं काम कर रहे हैं।
विनोवा भूदान, प्रामदान देंसे कार्यक्रम अभेद की उच्च
भूमिका से सामने रखते हैं और भेद की भूमिका पर रहनेवाले
सामान्य मनुत्य उनका उपदेश आदर के साथ सुनते हैं; पर वह
उपदेश उन्हें उपदार्थ नहीं लगता। विनोवा जिस आच्यात्मिक
स्तर से अपनी बात कहते हैं, वह सामान्य न्यवहार के स्तर पर
भी किस प्रकार अनिवार्य और दितकर है—यह सामान्य जनो
को समझा देने की आवश्यकता है। इस पुस्तिका के हारा मेरा
यही प्रयस्त है।

अहिसक समाज रचना का ध्येय भटा किसको प्रिय न होगा ? समाज यदि अहिसक न हो, तो वह समाज ही नहीं, उसे मनुष्यों की एक भीड़ कहना होगा। छुद्ध व्यवहार के समु-चित नियम बनाकर उन्हें सचाई के साथ अमल में लाने से मनुष्य की अन्याय की ओर प्रवृत्ति नष्ट होगी और अहिंसक समाज-रचना सिद्ध होगी। बम्बई के निवासी भीड होने पर धक्षमधका नहीं करते, बिरक सीधी पिक (क्यू) में राडे हो जाते हैं, इससे उनका चलना-फिरना सबके लिए सुविधाजनक और सभ्यतायुक्त होता है-यह स्थानुभन से सभी जानते हैं। 'क्यू' वन्त्रईवालों का मानो स्वभाव ही वन गया है। वाहर से आया हुआ कोई नया मनुष्य भी वर्म्यई में खुशी से लाइन में खडा हो जावा है। अन्यत्र वही रेलुकर आगे वृदता है। ऐमा क्यों होता है ? 'क्यू' अच्छी चीज है, यह वात उसे जॅबी हुई है, पर छोग उसका पाछन करेंगे, इस बात का कोई भरोसा उसे अन्यत्र नहीं होता। अर्थात् योग्य रीति का ज्ञान हो और लोग भी उस रीति का पालन करेंगे, इस बात का विश्वास हो, ये दोना वातें एक्तर होने से ही अहिंसक समाज-रचना धन सकेगी। 'क्य' का अभ्यास अहिमक समाज-रचना का ही नमूना है।

मान लीजिये, कोई जहाज इच रहा है। उसके यात्रियों को बचाने थे लिए कोई नौका आर्यी। अन यदि सभी यात्री एक-दूसरे को रेलते हुए नौका पर दूद पहें, तो अतिरिक्त बेहा से वह नौका ही उस जायगी। पर यदि यात्री को कायदे के साथ बोडी थोडी सदया में उसरें, तो वह नौका कर देरे से में में उन यात्रियों को दिनारें पहुँचा सकेगी। कायदा या अनुशासन यही है कि योग्य सकेन का पालन किया जाय।

इस पुस्तिका में हमें सर्वोदय के केवल आर्थिक सकेता का ही विचार करना है। सर्वोदय की दृष्टि से सामाजिक संवेता का भी बहुत महत्त्व हैं। उशहरणार्थ, मानवी समता का स्वीकार क्षीर पालन आवश्यक हैं। परन्तु उसका उद्धापोह अभी नहीं करना हैं। जभी के इस अधेमधान सुग में आर्थिक संनेतों को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है और इसी सम्पन्य में सुझे जो विचार सुझे तथा महत्त्व फे प्रतीत हुए, उन्हींको पाठकों के विचारार्थ्य यहाँ उपस्थित करना है।

### २. निर्वन्ध और अनुनय

समाज-संपटन के सम्बन्ध में इछ वार्ते निर्धन्य के द्वारा अमल में लायी जानी चाहिए और इछ अनुनव अर्थात् उपरेश, प्रार्थना, अनुरोध, प्रोत्साहन, लोक-शिक्षा इत्यादि के द्वारा । परिहार्ज अच्छारण कर्ता की मर्जी पर ही छोड़ना चाहिए। परिहार्ज के पाठकमां में इछ विपव आवर्यक और इछ ऐक्छिक होते हैं। इसी प्रकार समाज-स्वास्त्य के सम्बन्ध में भी दुछ वातों के छिए तो निर्वन्ध कराये जायें और इछ वातें स्पेक्टा से करा छेने का प्रयन्त किया जाय। आव्यस्थ और ऐक्टिक, कमन्से-कम आव्यस्य किया जाय। आव्यस्थ और ऐक्टिक, कमन्से-कम आव्यस्य क्यांत स्था कार छोते का प्रयन्त किया जाय। आव्यस्थ और एक्टिक, कमन्से-कम आव्यस्थ कार्य आव्यस्थ कार्य एक्टिक, कमन्से-कम आव्यस्थ क्यांत करणा-त्यक कर्तव्य-पालन और पर-उपकार, इन मेदो जैसा ही यह मेद है। प्रत्येक सन्धी वात हम अपने साथियों से कहें, ऐसा कोई विवन्ध नहीं हो सकता, पर जो इछ हम उनसे कहें, वह सुठ न हों, यह अवस्थ निर्वन्थ हों हो सकता, पर जो इछ हम उनसे कहें, वह सुठ न हों, यह अवस्थ निर्वन्थ है। किसी यात्री को हम न लटें, यह निर्वन्थ है, पर यात्रियों की में कितनी क्या सेना करें, यह मेरी खुशी की वात है।

ँ विनोजा ने देश और जात के सामने जो महान् विचार रखे हुँ उनमें कुछ ऐसी वार्ते हुँ, जो निकंत्य का विषय वन सरुती हैं। दूसरों के श्रम का अपहरण नहीं करना चाहिए, यह निर्देत्य है। श्रमहान करना अनुनय का विषय है। भूमि पर किसीका अनाध जो पैदाबार की, उसमें से मैं उन लोगों को भी दूँ, जिन्हें उसकी आवश्यक्ता है, यह अनुनय है। शोपण न करना निर्मन्य है, अपरिष्रह अनुनय है। निर्नन्य नींय देना है, अनुनय उस पर भवन निर्माण है। अनुनय ही श्रेष्ठ और परिणामकारी मार्ग है। कारण निर्मन्य भी कर्ता की सम्मति के मिना केवल वाहरी

टबाव से पूर्ण वहास्ती नहीं हुआ करता । निज प्रेरणा में ही सच्ची होमा और शक्ति है और यह स्वय प्रेरणा समझाने से, शिक्षा से और आचरण से ही उत्पन्न होगी। तथापि मनुष्य समा-जनिष्ठ है, समाज के साथ घुटा मिटा, अतः उसकी प्रेरणाओं मे स्वयप्रेरणा और परप्रेरणा का आत्यन्तिक भेद नहीं रहता। पहुतों की जो स्वय प्रेरणा होती है, यह अक्टे एक-एक व्यक्ति के हिए निर्मन्य वन जाती है। मेरी अपनी स्वय प्रेरणा भी मेरी एक वृत्ति का अन्य वृत्तियो पर निमह ही हुआ करता है। सम-शाने-बझाने के लिए भी योग्य निर्दन्ध उपकारक ही होते हैं। निर्दन्ध का प्रयोग दह का प्रयोग है, यह हम नहीं कहना

चाहते । विन्तु मनुष्य के फर्तव्यों में भी हम यह बतलाना चाहते हैं कि तुरत परने योग्य और यथायकाश परने योग्य, एम-से-कम नरने का और अतिरिक्त काम, आवश्यक और ऐन्छिक, नराकर छोड़ने योग्य और स्वेच्छा पर छोड़ने योग्य, ऐसा भेद अवश्य विया जाना चाहिए। (१) परती जमीन पर कोई अपना म्बामित्व न यताये, उसका मूल्य अथवा उसरा अश न माँगे और

(॰) मूल्पन में अलावा ब्याज, राण्ड, माझा विविडेड इत्यादि वस्तृत्व न परे। ये स्यूल मयेत अथवा निर्मन्य इम सुसाना पाहते हैं। इन निर्मन्था पा पालन करने पिर यदि मोई मनुष्य समाज के प्रति स्वात्मार्पण करे, तो ऐसा बारना श्रेयस्कर ही होगा और ऐसा यरनेवारे धन्यवार के पात्र हींगे। परन्तु उपर्यंक निर्यन्धी की तोइनेवाले जिम प्रकार निषेध के पात्र होंगे, उस प्रकार स्थात्मा-पंण न करनेवाले निषेध के पात्र नहीं होंगे। निर्द्रन्य तोइनेवाले पापी करार दिये जायेंगे; अनुनय न माननेवालों को पुण्यलाम न होगा, पर पाप भी नहीं लगेगा। निर्देन्थ-मंग का दोप कृत-दोप (सिन आफ कमिशन) है, अनुनय न माननेवाले का दोप अकृत कोटि का दोप (सिन आफ ओमिशन) है। निर्दन्य आजार्थ है, अनुनय विषय्ध है। निर्दन्य और अनुनय के भेद का इतना विवेचन पर्याप्त है।

#### ३. जीवन-शोधन

मनुष्य मूलतः पद्य था। पद्युओं जैसा ही उसका वर्ताव था। अय भी छुठ अंदों में वह पद्य ही हैं। कुत्ते, निजार जैसे आपस में यसते हैं, वेसा ही मनुष्यों का वर्ताव है। यम की भावता या चेतता ही मनु य का विदोपता है। 'धर्मों हि तेसा लिए अप विदोपता ही। मनु य का विदोपता है। 'धर्मों हि तेसा अपिका विदोप: ।' धर्मे की यह भावता उसमें एकाएक नहीं उत्तक हुई। कम से थीरे-थीरे ही हुई हैं और अब भी इसकी पूर्णता नहीं हुई हैं। यह भावता और तरहसार आपरण जैसे-जैसे होता जायता, वेसे ही से वह पद्य से मनुष्य बनेता। मनुष्य का निर्माण या वटन स्पृष्टिकर्ता ने अपुक सहस वर्षों में पूर्ण किया हो, ऐसी कोई वात नहीं हैं। तथ मानव और नव समाज निस्य ही वनता रहेगा। अहिसक समाज-पद्यना मनुष्य का निर्माण ही है। पद्युत्व से मनुष्य वर्ता ही हो। समाज-पद्में का अपीत हमाय, सदाचार आदि की मावना और उसका और किया अपीत हमाय, सदाचार आदि की मावना और उसका उसे हो। अधीत हमी निर्माण की सै-जैसे हम करते चटेंगे, बैसे-जैसे हम मनुष्य वनते चटेंगे।

#### ४. अज्ञात पाप

आज तक हम छोगों से अजात रूप में भी अनेक दोप होते

#### द्योपण-मुक्ति और नव-समाज

चले आये हैं। अज्ञान से होनेवाला दोप नैतिक दोप भले ही न हो, पर भौतिक दोप तो है ही, उसका परिणाम भी हमें भोगना ही पड़ता है। 'न जानते हुए यदि अग्नि पर पैर पड जाय, तो वह जलेगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।' जातिभेद और अस्प्रदयता में क्या दोप है, यह तो हम जानते ही न थे, विक उसे धर्म जानकर हम पाछते आये। पर इससे उसके जो दुष्परिणाम हैं, उनसे हम थोड़े ही वच सकते हैं? उसी प्रकार मूमि का स्वामित्व, व्याज, राण्ड, भाडा डिविडेड, लाभ इलादि के द्वारा हम छोग जो एक दूसरे का शोषण करते चले आये हैं, उसकी हमें कोई राजर नहीं थी। इन सब वातो को हम सहज स्वाभा-विक समझते हुए करते चले आये। परिणाम यह हुआ कि . मगाज में वैपम्य और वैमनस्य, नैराइय और विलासिता, आलस्य और दुव्यंसन, कलह और युद्ध इत्यादि नाना प्रकार के अनिष्ट वढते गये और हम उनके एकल पद-पद पर भोग रहे हैं। मानव-जाति में परसर कटह पराकाष्ट्रा तक पहुँचा है। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच शीत युद्ध तो चट ही रहे हैं, पर इनके भी मूट में हमारे-आपके बीच, माई-भाई के बीच, पड़ोसी-पड़ोसी के बीच जैसा व्यवहार चल रहा है, वह शीत युद्ध ही है, यह वात अभी तक हम लोगों के ध्यान में नहीं आयी थी। अत्र बुछ लोगों के ध्यान में आ गयी है। अतः उन टोगा का फर्तत्र्य है कि वे ये दोप दूसरों मो भी दिखाकर सायधान कर हैं। दोप दृष्टिगत होते ही दूर हो जायें, ऐसा नहीं हैं। 'जानामि धर्म न च में प्रवृत्तिः। जीनामि अधर्म न च मे निरुत्तिः॥' अर्थात् धर्म क्या है, मैं नमझता हूँ, पर मुझसे होता नहीं, अधर्म क्या है, यह भी समझता हूँ, पर वह मुशे छाडता नहीं—यह सत्य है। तथापि पर्म पा बोच हो और वह अपने आचरण में आ जाय, इन होनों षानों के यीच प्रयत्न के टिए कुछ अन्याधिक समय आवश्यर

होता है, इसी अर्थ में इसकी सत्यता है। धर्म पारन की ओर मनुष्य का आध्यातिमक आकर्षण तो है ही, पर इसके सिवाय धर्मील्ळधन के भीतिक परिणाम भी उसे धर्म-पारन की ओर ढकेरुते से ही जाते हैं।

इसीलिए हमें यह विश्वास होता है कि गावी निनोता की— अब तक के सभी सन्तों की भी—सीत्र और अपने वर्तमान व्यवहार में रहे हुए दोप यदि हम लोगों को अच्छी तरह समझा है, तो विनोता की भूदान-मूल्क, प्रामोगोग प्रधान, अहिसक ज्ञान्ति का स्थन साकार होना असमन नहीं है।

भूमि क्षेत्र उरुपद्द का साधन नहीं है, यह पर-भूमि क्षेत्र उरुपद्द का साधन नहीं है, यह पर-मातम की भिक्त का भी साधन है। में स्वय इसका अनुभव प्राप्त कर खुका हूँ। ईश्वर भिक्त के जप, तप, द्वान आदि जो साधन हैं, उन सम्मे द्वारा जितनी ईश्वर भिक्त होती है अर्थात् मनुष्य के विकार द्यमनार्थ इन साधनों से जितनी सहायता मिल्ती है, उससे अधिक सहायता भूमि पर परिधम करने और खुली हम में दुवाल लेकर काम करने से होती है।

के अन्य साधन भी हैं। पर भूमिटीनों के लिए भूमि की सेवा भगवान की भिंक का सर्वोत्दृष्ट साधन है। —विनोना

वार काम चल सकता है, कारण ईश्वर के दर्शन करने

# शोपण के प्रकार और इलाज

### १. भूमि का स्वामित्व

भूमि का खामित्व शोपण का आद्य और मुख्य साधन है। ईश्वरितिर्मित भूमि जो खुढी पड़ी थी, उसे मनुष्य ने छेका, हथि-याया; दूसरों को उस भूमि पर पैर रखने की मनाही की।

मतुत्य पहुळे मृत्याजीवी था; पशुओं की तरह ही भूख हमने पर अपने भह्य के लिए भटकता फिरता और कन्दमूरु फल जैसे अनायास मिलनेताले पहाथे स्माता था अथवा स्तरहा, हिरन, मुगो, भेड़-करा, भेंस जैसे स्थलपर, तीवर, कवृतर जैसे स्मात अथवा महुळी-कहुए जैसे जलपर प्राणी जो वहाँ मिलने सार कर या जाता था।

पीठे उसने सुर्गे, सेव्-यक्ते, गायनीट, उँट आदि पशुराक्षियों को पालन् बनाने की तरकीन हूँद् निमाली और यह गोपाल-वृत्ति से सीने लगा। अपने पशुओं को बराना, जन आवश्यक हो, पालन् पशुओं को सारकर उनका मांस राग जाना और उनकी क्षाहें आहेना, एक जगह का चारा समाप्त होने पर अपने पशुओं को लेकर ऐसी जगह जाना जहाँ चारा निल्ले—इस प्रकार यह रहने लगा। इसी समय में उनने सुदुन-रचना की और 'गोप्त' ( अर्थान् गोवंदा के रक्षक परिवार) बने।

और बुद्ध समय बाद उसने रोती की कटा आविष्ट्रत की। सेती का आविष्टार होने पर ही मनुष्य एक अगह पर बनाकर रहने लगा और अनेक कुटुम्पो के समूह बने। इस तरह प्राम या गाँव बसे।

इसी अवस्था में पहले-पहल मनुष्य ने जमीन पर कब्जा करना आरम्भ किया । सभी मनुष्य एक साथ एक ही समय खेती करने लगे हों, यह बात नहीं । पहले कोई-कोई छुटुम्ब अकेले-दुकेले भूमि पर अधिकार जमाये, स्थिर होकर घर बनाकर रहने लगे। उनकी देखा-देखी और कुछ कुटुम्य खेती की ओर धुकने छगे। सबसे पहुळे के रोतिहर कुटुम्बों ने चाहे जितनी जमीन छेक छी। इनके बाद जो आये, वे पहले से वसे हुए लोगों से छेड़ करने नहीं गये, क्योंकि दूसरी तरफ चाहे जितनी जमीन खाली पड़ी थी। इस फारण पहले के जबरदस्त लोगों से झगड़ा मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु इस प्रकार देखते देखते सब जमीन छिक गर्या और जो नये लोग आते, उन्हें खाली जमीनों का मिलना असम्भव हो गया । तब जमीन के लिए झगड़े शुरू हुए, मारकाट भी होने छगी। पर सामान्यतः पहले से आकर वसे हुए कुछीन और संपटित भू-स्वामियों से छड़ना-भिड़ना किसी अकेछे-दुकेले नवागत मनुष्य के लिए बहुत कठिन था।

सब जमीनें इस प्रकार छिक्र जाने पर इन नवागतों के छिए यही एक छपाय अपरिहार्य रहा कि ये पहले के लोगों को राजी करके ही रहे। अत: बुछ गरीबों ने उन्हें नजराने देकर उनसे जमीनें खरीदों और बुछ ने लगान टेकर असामी बनकर रहना स्टीकार किया।

िस्तिने जमीन पहले से लेक ली, केवल इसी कारण से पीठे आनेवालों से पहलेवालों को जमीन की कीमत या लगान मिले, यह खल्लमसल्ला जोर-जनगहस्ती और कोपण ही था।

मिले, यह खुल्लमखुल्ला जोर-जगरदस्ती और शोपण ही था। पहले राजतम्ब के जमाने में यह मालकियत और जवर-

दस्ती गवारा हुई, पर अब छोकतम्त्र के इस जमाने में यह चीज

नहीं चल सकती, इसे कोई उथित वो मान ही नहीं सकता।
रानत्त्र में राजा सारी भूमि का स्वामी था और प्रजाजन उसके
आश्रित थे। पर अय वह नाता हट चुका। तथापि सार्वमाम
राजा के स्थान में छोटे-छोटे अयरप जमींचर राजा वन सी
गये। भूमि पर जिसका स्वामिस्त, वह हुआ राजा, जिसके पास
भूमि नहीं, वह हुआ रक। ऐसे दो चर्मो का वन जाना ठीक
नहीं। भूमि पर जब सबका ही अधिकार है, तब अवाधित
अधिकार विसीका भी नहीं रह सफता। राजी जमीन की
कीमत या लगान यसूल करना अब बोपण और जबरदस्ती ही
समझी जायेगी। वह निषदि है।

#### २. कप्टार्जित लगान

परती जमीन पा खगान जनरदस्ती है, तो भी कमायी हुई 
जमीन का खगान प्रश्नित लगान भी हो सपता है। परते 
जमीन देडी-मेडी कैंटीली और ऊसर थी। उसे साफ करना, र्संड 
जमीन को खगान पराजित लगान भी हो सफता है। परते 
जमीन की व्यवस्था करना, उसे चीनरूप घेरना, चेड खगाकर उत्तर्भ 
ररावाळी करना, पानी होना, स्वाद चीनना इस्वादि कप्टसाध्य 
उवावों से उस जमीन भी उपज बहुत बरती है। इस मकार अपने 
पहाँ से जो कोई उस जमीन का उपजाउमन बहाता है, उसे यदि 
यह जमीन विसी इसरे को सांपने भी कभी आवस्यम्वा पडी, तो 
वह दूसरा किसान पहले पिसान को उस सेत की उपज का सुख 
भाग लगान के बौर पर दे, यह न्यायोचित है। कारण उस जमीन 
की उपज उस दूसरे किसान के ही वर्तमान क्या पर कर नहीं है। 
उसका हुउ भाग पहले विसान के पूर्वकृत परिक्रमा का कह है। 
उसका हुउ भगा पहले विसान के पूर्वकृत परिक्रमा का कर है। 
वर्तमान अम का पर खताना विसान को निल्ना उपित ही है।

पर यह अमजन्य लगान स्थायी नहीं रह सकता, कुल समय के लिए ही हो सकता है, यह स्पष्ट है। दस-चीस वर्ष अम करके मैंने एक बगीचा या वारी तैयार की, तो उस वगीचे या वारी का लगान मुझे और दस-चीस वर्ष भिल्ला रहे, यहां तक ठीक है; पर वह सदा भिल्ला रहे, यह न्याल्य न होगा। वेग के साथ चलने-वाली रेलगाड़ी इंजन के बन्द होने पर भी एकाध मील यों ही चली जा सकती है अथवा साइफिल एक फल्लां चली जायगी, पर उससे अधिक नहीं। उसी प्रकार रोती-वारी या वगीचे के अमों का फल उन अमों के रात्म होने के बाद किसी अविध तक ही आप हो सकता है, निरंबिध नहीं।

आज की हास्त यह है कि जमीन का जो स्थान निश्चत होता है, वह प्रायः स्थायी होता है। इसमें कोई आइर्य की वात नहीं। कारण उहाँ परती जमीन स्थान पर स्थायी हुए बामिन हुई जमीन का स्थान विशेष परिमाण में, पर स्थायी रूप से जारी रहे, ऐसा होना ही स्हरा। 'मेरी जमीन, तेरा श्रम, होनों भिरुकर उत्पादन हुआ; अतः पैदाबार में आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा' यह सीधी-सादी न्यायोचित वात-सी स्थाती है। परंतु इस यात का प्रयम विधान याने 'मेरी जमीन' ही गस्त होता है। 'सूमि भगवान कीं, पहले के श्रम मेरे, वर्तमान श्रम तेरे,' यही मन्य स्थिति है।

#### ३. निसर्ग की देन

इन संचित अथवा वर्तमान धमो के फल के अतिरिक्त, जमीन की पैदावार में निसमें की देन के रूप में भी कुछ अंदा होता है। आम, फटहल, काजू, कोकम आदि, बिना जल यदनेवाले फल-बृक्षों के द्वारा प्राप्त निसमें की देन स्पष्ट ही देरा पड़ती है। पर धान या गेहूँ के रोतों में अथवा नॉबृस्तंतरे के बगीचे में भी निसमें के दान का यह अंश रहता ही है। निसमें की यह देन सारे समाज के लिए होती है। इसीलिए सरकार उसे पोत के रूप में वसूछ करती हैं। निसमें की देन पर समाज का अथवा सबका समान स्वामित्व हैं, यह सिद्धान्त मान छेने पर फिर कर के रूप में वह सरकार को मिले तो अथवा मूमि का यथाप्रमाण ने वितरण हो जाय और फिर जिसके पास जो जमीन हैं, उसकी निसमेंवन देन उसीके पास रह जाय, तो दोनो वार्त समान ही हैं।

### ४. जमीन की खरीद

पर बुछ छोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जमीने जवरदस्ती कटजा की हुई नहीं, बिल्क अपने खून के पसीने से कमाया हुआ धन देकर रारीदी हुई हैं और हमें उनसे जो छगान मिछता है, वह सेविंग वैंक के ट्याज से भी कम हैं। यही रकम यदि हम बैंक में रखते, तो हमें उसका व्याज तो बराबर निष्कंटक रूप से मिछता रहा।। अपनी रकम हमने जमीन में छगायी, यह क्या हमने कोई अपराध किया?

यह आपका अपराध भले ही न हो, पर हमारी आपकी भूल तो है ही। आपने उस जमीन की जो कीमत दी, यह उस जमीन को कमाने की ही कीमत नहीं थी, यहिक उसमें परती जमीन को छेक रसने की कीमत भी जामिल थी। यह बकें कमाई की माल की कीमत थी। आपकी एसीद की हुई जमीन की कमाई की पीमत आपको छुछ वर्ष उसके लगान के रूप में मिले, यह उचित है, पर जमीन छेकने की जो कीमत आपने दी, उसे देने में आपकी भूल हुई, उसे आगे सुधारना होगा।

#### ५. पगड़ी

यम्बर्ड के बहुत से किरायेदार अपनी किराये की कोटरी

ट्सरे को देते-विळांते हुए धीच ही में 'पगड़ी' लिया करते हैं। अमीन की इस रारीद का उछ वैसा ही हिसाब है। उस कोठरी को आपने उछ छिसेंगों, मेज और तसवीरों से सजाया हो या विज्ञाली के छट्ट, पंखे आदि छगवाये हों, तो इन सामानों की कीमत छेना अनुचित हैं। इसी प्रकार मगवान की राजि पड़ी हुई जमीन किसीने छेक राखी और यह छेक-रोक हुसरे को वेची, तो यह समुचित ज्यवहार नहीं कहा जा सकता।

पहले राजा-महाराजा भी अपने राज्यों के प्रदेशों की ऐसी ही खरीद-विक्री किया करते थे। उदाहरणार्थ, धन्यई पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैण्ड के राजा को दहेज में दी थी। गोवा के पेडला महाल के ४५ गॉव मुख्तः (?) सावंतवाडी के राजा के थे, उन्होंने इन्हें पुर्तगालियों को बेचा! उन दिनो राजाओं की ऐसी निरंक्ष्य सत्ता थी। परन्तु अब दीसे राजास्ता का लोप हुआ, वैसे ही भूभिसत्ता का मी लोप होना चाहिए। बड़े राज्य गये, वैसे ही भूभित्ता का मी लोप होना चाहिए। बड़े राज्य गये, वैसे ही अब छोटे राज्यों का भी (भूमि के माल्कि = भूमित = राजा) अन्त होना चाहिए।

### ६. मनुष्य का मृरुभृत भूमि-अधिकार

मनुष्य के कुछ ऐसे मूलभूत, जन्मसिद्ध अथवा अविभाज्य अधिकार हैं, जिन्हें छीनने या सरीदने का अन्य किसीको अधिकार नहीं है अथवा जिसे ऐसे जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें अन्य किसीको दे डाउने का भी कोई अधिकार नहीं हैं। ये सव अधिकार मानव-धर्म के भाग हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य की सरीदी विक्षी नहीं हो सकती, न कोई मनुष्य अपने आपको ही येच मकता है। शुरुमों के जमाने में ऐमा हो सकता या। धर्मराज ने द्रीपदी को जुए में दाँव पर रगा। याप अपने वेटों को साहुकार के

हाथ वेच देता था। शर्त-वेंघे मजूर भरती करने की प्रथा गुड़ानी की प्रया का ही पर्योग था। इसीडिये यह प्रथा उठा ही गयी। राजा हरिक्षन्द्र ने अपनी की तो, युत्र को और अन्त में अपने आपको जी, युत्र को और अन्त में अपने आपको कि उत्तर में उपने अपने की विचा । यह मानवता का उन्हर्धन था। इसी प्रकार दम्बर्द्द-पूता जैसी धनी यस्तीबाड़े नगरों में कोई अधिवासी अपने घर से सटाकर दूसरा घर उटाने का याने अपने डिए आवश्यक ह्या और प्रकाश का हक दूसरे को न येच सकता है, न दान ही कर सकता है। मनुष्य को आत्महत्या करने का जैसे कोई अधिकार नहीं है, वेसे ही अपने जीवन के मूड़भूत साधन दे डाड़ने या दूसरों के ऐसे साधन उनकी मम्मित से भी डेने का किसीको

कोई अभिकार नहीं है।

ममुष्य के जीवन का वायु, जल, आकारा, प्रकाश आदि की
भी अपेका मूर्ता को आपका सहस्य का साधन है। मत्येक ममुष्य
को अपना पेट भरने के हिए आवश्यक मृति पर अन्य सव मनुकों के वरावर अधिकार है। यह अधिकार अविभाज्य है।
स्वराज्य जैसा प्रत्येक राष्ट्र का अवाध अधिकार है, वैसा ही अपन
अंदा की भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अविधात अधिकार है।
महाराष्ट्र का राज्य अभेजों को दे हालने का जिसे वाजीराव को
कोई अधिकार नहीं था, येसे ही अपनी जभीन किसी कारण से
कोई अधिकार नहीं था, येसे ही अपनी जभीन किसी कारण से
कोई अधिकार नहीं था, येसे ही अपनी जभीन किसी कारण से
केदि न उस जभीन को रार्यादने पा किसीको अधिकार है;
हदपने का तो उससे भी अधिक नहीं। तालये, ईश्वरी योजना
के अनुमार पोई मनुष्य भूमिहीन नहीं है, जिसे के हो वासुराहित
कारा-रहित नहीं। आज जो भूमिहीन यहान हैं, उनकी
भूमि दूसरों ने हहप ही है। मारत हा राज्य अमेजों ने हहप

हिया, इसीका यह छत्रु संस्करण है। ब्रिटिश माधाज्यदाही जैसे खता हुई, वेसे भूखामित्य भी समाप्त हो जाना चाहिए। सेवामूलक स्वामित्व रहेगा, सेवाशून्य स्वामित्व नष्ट होगा। यह समय की वलवत्तर माँग है।

### ७. व्याज और वट्टा

मूमि का स्वामित्व दूसरों पर प्रभुता चलाने और उनका शोषण करने का आद्य और सबसे जबरदस्त साधन बना। उसमें से फिर शोषण के और भी प्रकार निकले। उनमें साहूकारी और ट्याजरोरी प्रमुख हैं।

जिस किसीने यहुत-सी और उपजाऊ जमीन हथिया छी, वह कुछ भी श्रम न करे, तो भी सावन-भादो में उसका धान्या-गार भरा रहता है ओर उसीके कमनसीय और कम जमीनवाले पडोसी को इस समय फाके करने पडते हैं। अन्नामान से त्रस्त ऐसे दीन-हीन लोग अन्न मॉगने उस बड़े पेटवाले के पास जाते हैं और अन्न के निना उनका सब काम रुका होने के कारण वे इस उधार अन्न को सवाई या ड्योढ़ा करके भी शोधना स्वीकार करते हैं। सचमुच ही साहकार के धान्यागार में जो अतिरिक्त अर्थात उसके परिवार के भरण के हिए आवश्यक अन्त से अधिक अन्न है, वह यदि कोई उधार न ले जाय, तो सड-गलकर व्यर्थ हो जायगा । इस प्रकार प्रराना धान्य उधार ले जानेवाले गरीन किसान यदि उतना ही नया अन्न या उससे छछ कम भी लीटा दें, तो साहुकार का उसमें लाग ही है । पर ऋण चाहनेवाले का काम तो रुका है, ऋण देनेवाले का बोई काम उसके विना रुका नहीं रहता, अधिक से अधिक उसका अतिरिक्त अन्न व्यर्थ जा सकता है। इस कारण धनिक का पक्ष प्रवल रहता है और जो शर्ते यह रखता है, वे ऋणिक को स्वीकार करनी पढती हैं।

परन्तु अडगेराजी पाप है और व्याज मॉगना साफ ही अइंगा डालना है। 'च्याज मभी लेते हैं। गरीर लोग तो आपम के ज्यवहार में और भी बहुत अधिक ज्याज जेते हैं। ऋण लेने बाला अपनी खुरी से ही ज्याज देना स्वीकार करता है। दस्यिद युक्तिबाद से ज्याज का समर्थन नहीं होता। इसकी अपेक्षा 'ऋण लेनेबाला ऋण लेता है महॅगाई होने पर और उसे चुकाता है सस्ताई के दिनों में, बाजार-भावों में पढ़नेबाले अन्तर की अपेक्षा ज्याज भी दर कम ही होती हैं। 'यह कहना सही हैं। पर इसका अर्थ इतना ही है कि ज्याज रााना ही होएण का एकमान तरीका नहीं है। नकारनोरी भी शोपण का ही प्रकार है। नका-राोरी का विचार हमें अलग से आगे करना ही हैं।

### ८. बीज बढ़ता है, समुदाय बढ़ता है

व्याज के समर्थन में ही जानेवाली युक्तियों में मुख्य यह हैं कि सम्पत्ति एक दृष्टि से यदि विनाग्रसील है, तो दूसरी दृष्टि से वेजी के साथ बदनेवाली भी है। अन्न अन्नागार में सड़वा-गलता है, पर वहीं अन्न जमीन में बोने पर उसी अन्न से दुल महीनों के अन्दर एक-एक दाने के सैकड़ों दाने पेदा हो जाते हैं। मुर्गा-सुर्गी की एक जोड़ी से सालभर में ५० मुर्गे हो जाते हैं। मौ मत्ये तो है, पर ८-१० बिल्या-चल्ल अपने पीले लोड़ जाती है जयात सम्पत्ति असप्तरील है और विनाग दस प्रसब की लाग है। व्याज सम्पत्ति की वृद्धि का अंशमान है।

हम जो अन्त दूसरे की उधार देते हैं, वसे यह पेट के लिए ही होता हो, यह यात नहीं; बीज के लिए भी होता है। हमारे एक पसेरी अन्त से वह बीलों मन अन्त पेरा करेगा, दिर इतनी वड़ी अन्तराहित से यह हमें ५ सेर का ६ सेर देता है, तो इसमें क्या युराई हैं? पर्वे गाय-भेंन और मेड़-वकरी को ही धन ममझा जाता था। यह धन वन में परकर, पेट भरकर आता है और 'दिन दुना राज चींताना' यहता है। तब यदि हमने आपने मुर्ग, भेड या गो की एक जोडी दी और साल्भर वाट आपने हमें दो के बदले पॉच लौटा दिये, तो भी आपके पास काफी सरया मे ये रह ही जाते हैं। सारी पूँजी इसी प्रकार बढा करती है। उदाहरणार्थ, धनिक से प्राप्त हजार रुपये लगाकर ऋणिक ने

हु । उपहरिताल नामा के प्राप्त के उस विभाग से वह हजारों फरों का एक वार्गिया तैयार किया, तो उस वार्गिय से वह हजारों रुपये पैदा करेगा। इस धन से वह यन्त्र-सामगी जुटाकर कोई काररसाना एडा करें, तो भी उन यन्त्रों की सहायता से उसका

उत्पादन बहुत बहेगा और उसकी आय भी बहेगी। इस घटती हुई आय का अश धिनक को भी मिलना चाहिए। ऋषिक यदि उस पूँजी से न्यापार करे, तो तेजी-मन्दी से लाभ उठाकर वह एक का दो जरूर करेगा। धिनक की पूँजी से उसे यह सारा लाभ होगा। तम इस लाभ का अल्प-सा अश धिनक को व्याज के रूप में क्यों न मिले ?

में क्यों न मिले ? इस युक्तिवाद का कुछ विस्तार के साथ विचार करना होगा। सम्पत्ति क्सी काम में लगाने से (इनयेस्ट करने से) यदती है, इसमें सन्नेड नहीं। यह पुढ़ि दो तरह से होती हैं ' (१) निसर्ग

इसमें सन्दर्द नहीं। यह बृद्धि दो तर्द से होती हैं (१) निसमी फी कृपा से और (२) मतुष्य के श्रम से। मतुष्य का श्रम में फिर द्विविध हैं: (१) सियत और (२) वर्तमान। पूँजी है सियत श्रम। पूँची केंग्रल पैसा नहीं हैं, यक्कि गाडी, नाय, आरा, लॉरी, पप वरोरह औचार अथवा साथन हैं, निनकी सहागता से मतुष्य के वर्तमान श्रम अधिक मुक्र और अधिक फ्लग्यी

होते हैं। निमर्ग और सचित तथा वर्तमान श्रम दोनों के मिलने से सम्बत्ति निर्मित होती हैं। पूर्व बाल में इन दोनों में निसर्ग की ही प्रधानता थी। मतुन्य जब नर-मास भी सावा परता था, तब निसर्ग और बह, इनके

जर नर-मास भी दाया परता था, तर निसम और वह, इनक सिवा बोर्ड सीमरी चीं रही नहीं थी। निसमें मानो परमा हुआ चार था, जिसमें से जर जितना हाथ में आ जाता, उठावर सा होने का ही श्रम महुष्य को करना पडता या। पीछे महुष्य ने तर-मास खाना छोडा और किर कुछ ने गोमास खाना भी ह्यागा। समूचे मानव बहा का इस प्रकार एक कुटुम्ब बना और उस गोप के साथ गोपण का भी नाता जुट गया। इससे निसर्ग का

पलडा हलका हुआ और मनुष्य का पलडा भारी होता और नीचे बुकता चला गया। गोपालन-गुग में श्रम का महत्त्व वडा और अन कृषि-गुग विशेष रूप से श्रमप्रधान वन गया है।

निसर्ग के परसे हुए थाल का सुँह सह चित हो चला और अब उसका सुँह गहरा और सग गले नाला पम्यू-सा वन गया है ! पहले पूँजी भी नैसिंगक ही हुआ करती थी ( सुर्गे, भाष नेल आदि ) और उसकी गुढ़ि सी नैसिंगिक रीति से ही हुआ करती थी। सन अज्ञ बीज के हम में हो रहता था, अन्नागार में सचित नहीं होता था, बल्कि मिट्टी में ही गलकर मिल जाता और अगले

मीसम में दस गुना जग आता था।
पर अब अवस्था बहुत बब्ह गयी है। अब सेत को चौरस कर, बॉथ हमाक्र, जीतकर, साद हालकर, हरू चलाकर, भिगोपर जितना अब आप बोंबेंगे, बता ही बीज हुआ और, बाबी अन्त रहा। पहले यह था कि जितना आप रा। लेते, जता तो अन्त और वार्षी सब बीज। पहले पूँजी निसर्ग का ही अझ

तो अन्त और यापी सन बीज। पहले पूँजी निसर्ग का ही अब धी, अब यह असकाभी अस हो गयी है। अत पहले के आरण्यक-धुम के न्याय अन के रूपि-चुन पर नहीं पटाये जा सकते। इस युग का न्याय यह है कि जो नोये सो काहे, अर्थात् भोगे। यही अचित है। बीज का ज्याज लेगा निमा बोचे पसल

भोगे। बहुँ हितत है। बीज वा ज्याज लेना निमा बीये पसल कादना है। निमा बोये बादना 'जगली कारून' हैं। जगल में रहनेनाला महुत्य दिना बोये ही बाट लेता था। पर उस समय सदार नर्ने था और प्रश्ल का व्यवहार भी नहीं था। इसिट्ट पराने हवाले नये समय में काम नहीं है सकी। आपने अल्या- आयेगी। ऐसी की व्याज की आमदनी आप तोड़ दें, तो यह आपकी निद्धरता होगी।

पर यह हमारी नहीं, और निदरता तो यह है ही नहीं। यह इमारा नहीं, सृष्टि का ही नियम है और मनुष्य के लिए वह हानिकर नहीं, हितकर है। ज्याल का अर्थ यही लगता है कि मेरे पिता बहुत हुशल और मेहनती किसान थे, इसलिए मेरा रोह अब विना कप्ट के, विना जोते-शोये फसल पैदा करे और विना काटे. विना देवाये मुझे अन्न मिला करें । मेरे पिता या दादा ने एक लाख रुपया कमाया और वैंक में रखा, इसिटए मुझे हर साल विना कुछ किये ६,००० रू० मिलता है। अनायास आय की यह पद्धति बहुत सहावनी लगती है। उनके किये कष्टो का फल उन्हें नहीं, घर चेठे मुझे मिलता है, इतनी ही वात है। विधवाओं और अनाथ बच्चो को द्याज का जो रूपया मिलता है, वह दूसरो के परिश्रमो से उत्पन्न होवा है। इन दूसरों में इंछ विधवाएँ और अनाथ बच्चे भी हो सकते हैं। किसी विधवा को बदि अनावास इंछ मिल्ता है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि किसी दूसरी विधवा को अपने वाल-वच्चो के साथ कष्ट करके भी भरपेट साने को नहीं मिलता। व्याज का अर्थ है स्वामित्व का मोल। स्वामित्व के कारण कर्तृत्व पर अन्याय होता है। मुपतखोर को विना कप्ट किये जो हुछ मिलता है, वह असहाय क्षियों के पसीने की गाढी कमाई है और वह उनके मुँह से छीनकर मुपतरगेर को दी जाती है। यही वास्तविक निञ्जरता है और इसे मिटाने के छिए ही ब्याज साना वन्द किया जाना चाहिए। ज्याज-बंदी दबालता और च्याज ही निर्देयता है।

#### १०. उधारी अनुचित ही

ब्याज छेनेपाली महाजनी। जैसा शोपण है, बैमा ही उधारी

भी प्रायः एक प्रकार का शोपण ही है। अभी में आपसे विना कष्ट के सौ रुपया छे छूँगा और भविष्यकाछ मे—जो हमारे हाथ मे नहीं है—मय दयाज छोटा देने का वादा करूँगा। इसका मतलत्र तो यही हुआ कि मैं छेकर खाईंगा और यच्चे फाके करके उसे अदा करेंगे। यह अन्वस्त दर्जे की मुपतरोरी है। उधारी बहुचा आलस्य, दीर्घसुत्रता, फिज्लूटराची, नशारोरी, यड़प्पन और छुद्रसुद्धि आदि से ही उत्पन्न होती है। छणियाँ मोहमस्त होता है और महाजन लोभी। एक ही माला के दोनों मनका हैं। 'जस को तस' का विभाग है!

इस प्रकार का धनिक-ऋणिक-सम्बन्ध पाप-सम्बन्ध ही है। ऐसा ब्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए। किसीको भी कर्ज देने के पहले यह जॉच लेना चाहिए कि उसभी मॉग उचित हैं या नहीं। मॉग उदि उसने नहीं हो लो हो लो उसे लेने से इनकार करना ही ऋणिक पर उपकार करना है। पर लोभी साहकार ऋण का प्रयोजन नहीं देखा करता। अदाई का आधार और व्याज की दर ये ही हो चीज उसकी दृष्टि में महत्त्व की होती हैं। यही नहीं, विल्क जहां ऐसी हालत हो कि कर्ज अदा हो ही नहीं सकता, वहां कर्ज देने का यह और भी विरोप आकर्षक कारण होता है। करण इससे बहुत थोड़े में वही 'इस्टेट' हथियाने का जवसर मिलता है। ऋण करने के लिए उचित कारण दो ही हो सकते हैं, देवी आपदा अथवा कोई नयी योजना। आपद-असतो से ब्याज लेना तो मतु-प्यता के ही विकट हैं और नव निर्माण करनेवाले पर व्याज का उपन की अपेक्षा उसे बुछ नजर करना ही अधिक उचित होगा।

#### ११. भाड़ा

मेरी कोई चीज—उदाहरणार्थ आरा, गाडी, सिलाई की मशीन, घर, टाइपराइटर, ? आदि—कोई दूसरा आदमी घरतने

के िएए छे, तो उसका भाइ। वह मुझे दे, यह उचित है। बहुतेरे यह पृष्ठते हैं, 'जो जोते-प्रोये-कमाये उसकी' यदि 'जमीन' हुई, तो 'जो रहे उसीका मकान' और 'जो वरते उसीका आरा' क्यों नहीं है पर 'कमाये' और 'रहे-यरते' में यहुत वड़ा अन्तर है। जो 'दाराये उसकी वकरी' और 'जो रा जाय उसकी वकरी' हन दोनों में जो अन्तर है वही 'कमाये उसकी जमीन' और 'रहे उसका घर' इन दोनों में है। जो कमाये उसकी जमीन होती है, इसीछिए जो 'काये उसकी जमीन होती है, इसीछिए जो 'काये उसकी जमीन होती है, इसीछिए जो 'काये उसकी जमीन गैं ही हो सकती।

भेरा आरा आपने वरता, इससे वह कुछ न कुछ िसा। इस िसाई का वहला देना आपको चिंचत है। वरतकर लौटाया हुआ आरा आप को ले नवे थे, उस आरे की अपेक्षा िसा याने कम हुआ रहता है। पर मेरा सो का नोट आप सालमर उत्तर हैं, तो कम आप सालमर उत्तर हैं, तो वसका असली मृत्य ही गुड़े मिल जाता है। अतः उत पर वहता हुआ त्वाज देने का कोई कारण नहीं हैं। परंतु आरा जो आप लौटाते हैं, तो अप लौटाते हैं, तो वसका असली मृत्य ही गुड़े मिल जाता है। अतः उत पर वहता हुआ त्वाज देने का कोई कारण नहीं है। परंतु आरा जो आप लौटाते हैं, वह जितना था उतना नहीं लौटाते, पिसाकर लौटाते हैं असीत् पिसाई आपको पूरी देनी चाहिए। रोती के अथवा कारराने के उत्पादन-पर्च में साधनों और औजारों की विसाई बोडी जाती है, यह जितन ही है।

हाँ, यह बात सच है कि आजकल भाड़े के नाम पर मकान माठिक क्वाज भी यसूल करते हैं। पिसाई + क्याज = भाड़ा, ऐसा दिसाब बलता है। व्याज भी यहुत कर्रा होता है। अतः भाड़े विचत और अनुचित दोनों भाग अल्याकर जितना जेवित है, मानना चाहिए और अनुचित को अस्थीकार कर देना चाहिए।

इस विषय में यह मर्यादा तो स्वष्ट ही है कि विसाई वर और ओजारों के असली मूल्य से कभी अधिक हो ही नहीं सकती। अयोत् भाड़े की दुछ रकम उस चीज की असली कीमत में अधिक किसी हाएल में न हो सकेगी। मेरी पन्द्रत हजार रपयों की एक टैंक्सी कोई शमिक ट्राइवर छे जाय और उसका भाडा रोज २५ क० देकर छह सी दिनों में १५,००० र० पूरा करे, तो इतना करने के बाद बहु भाडा देने से मुक्त हो जाता है। किर यह टैंक्सी उसीकी हो जायगी।

तात्वर्य , भाडा कीमत की विस्त-नदी है। पूरी कीमत के बराबर किस्ते अदा हो चुकने पर भाडा देनेनाटा टी डस चीज या घर का मालिक हो जाय, यह उचित ही है। एक ही भड़ेत पूरी किस्ते हे डाले, तो हिसान ठीक बेठता है।

पर भड़ेत बार नार नदला करते हैं, भाडा रकता या छून जाता है, कभी कोई भड़ेत नहीं भी होता, ऐसी हालत में यह हिसान कैसे थेठ सकता है ? यह दुछ विकटसा प्रकृत हैं। पर एक सिद्धान्त जन निश्चित हुआ और उसे पाठन करने की इच्छा और है, तो कोई न कोई व्यवहार्य मार्ग निकल ही आता है। भाड़े की हर ही ऐसी निश्चित की जानी चाहिए कि पूरा भाडा (याने असली कीमत के बरानर) वसूल हो ले, तन तक वह चींज भी बेकार हो जाय। यह हिसान यदि निना कोर-कसर पूरा न बैठे और उससे मार्टिक का दुछ नक्षा-चुकसान हो, तो उसके लिए किसीके चित्त में कोई ग्लानिन होनी चाहिए। अथवा भाड़े की दर उपयुक्त हम से निश्चत की जाय और तुमा से की जाय, अर्थात मार्म-पचायत, लोकल बोई या सरकार के हाथ में चला जाय। हम आप यहाँ जो विचार नर रहे हैं वह मुरयत आरम्

शुद्धि या अर्थशिवता अर्थात् निपाप जीवन पद्धति के हेतु से कर रहे हैं। हराम की चीच भिरुती भी हो, तो भी मैं स्वय उसे छेना नहीं चाहता। वैसा करने के रिए समाज सुसे विवश कर सकता है या नहीं, यह परन ही तब नहीं उठता। तथानि समाच भी ऐसे व्यवहार का सुनियंत्रण कुसे करे, इसकी पद्धति विचार-

पूर्वक निश्चित करना आवश्यक है।

हम यहाँ व्याज या भाड़े की माँग सर्वथा अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। व्याज असल रकम की अदाई की और माड़ा बीज की फीमत की किस्तवन्दी समझा जायगा और पूरी रकम वसूल होने पर किस्तवन्दी खत्म होगी। अमश्चन्य शुद्धि ही अनैसर्गिक, अन्याय्य और हानिकारक है। केवल इसीका यहाँ निपेध निर्विष्ट है।

#### १२. डिविडेंड

कम्मनी के शेयर पर मिछनेवाला 'ढिविडेंड' ( अंश ) भी
एक प्रकार का व्याज ही है। कर्ज़ के लेन-देन में धनिक को
कृषिक के नका-तुकसान की कोई जोखिम नहीं डठानी पड़ती ।
'शेयर होल्डर' ( कम्पनी का हिस्सेदार) नका-तुकसान की
जोरिम उठाता है। एवल रखनेवाले की अपेक्षा वह अधिक
जिम्मेदार होता है। इसके वदले में कारखाने या व्यापार में लगी
हुई पूँजी पर उसका स्वामित्व अवाधित रहता और लाम होने
पर उसका अंश उसे अराण्ड रूप से मिलता रहता है। अर्थात् हिभिडेंड गुद्ध व्याज नहीं है। उसे लाभ ही कहना चाहिए।
तथापि लाम भिनी-दर पर अवलंकित होता है और निक्री-दर इस
हिभी निश्चित की जाती है कि पूँजी पर इक न खुठ व्याज भी
मिलता रहे। अर्थात् लाम में ट्याज अर्वर्भृत रहता है। च्याज के
अतिरक्त के में कुछ अनुसित वातें भी समाविष्ट रहती हैं:

(१) संकटकालीन क्षति की पूर्ति (प्रसंग विद्योप से होने-वालीक्षति की पूर्ति के लिए अलग रसी हुई रकम),(२) विकास-निधि ( उद्योग-थन्ये की वृद्धि के लिए)(३) धर्मादाय। इसके अतिरिक्त धन्धे में जो जोतिम होती है, उसका भी वदला नफे में शामिल रहता है। ज्याज और जोरिम का वदला, इन रूपों में
पूँजीदार को मिलनेवाली अतिरिक्त रकम अचित नहीं है। यदि
नफा हो, तो वह कार्यकर्ताओं और माह्कों में ही यँटना चाहिए।
छोटे-चड़े कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़े और माहकों को सत्ति दर
में माल मिले। धन्धे में कोई जोरिम हो, तो वह अफेले-दुफेले या
कुछ थोड़े से लोगों पर ही न पड़ें, विक्त उसका सार्यत्रिक वॅटबारा होना उचित है। अर्थात् जोरिम के उद्योग-धन्धे जो जीवन
के लिए आवदक हो, सरकार या लोकल बाई, माम-पंचायत आदि
ही चलाये अथवा उनसे होनेवाला अनायास लाम या अपिहार्य हानि भी उटा लें। समाज में जोखिम उटानेवाले कुछ
साहसी लोग और वाकी भीरु, साहसी पूँजीपित और भीरु अमजीवी, ऐसा भेद न होना चाहिए।

पूँजीपित को 'स्लीपिंग पार्टनर' (सोया हुआ साझी या सह-कारी) ही कहा करते हैं। जो सोया हुआ है, वह सहकार्य कैसे करेगा ? 'जो सीता हैं सो पोता है,' यही ठीक भी है। सोनेवाले साझी के लिए इतना ही बहुत हैं कि वह अपनी संचित की हुई कमाई भोग ले। अम्जीबी कार्यकर्ताओं और माहकों के स्वस्व का वह अमहरण न करे।

#### १३. व्याज के बदले विकास-कर

मनुष्य-संख्या बराबर वडती ही जायगी। उनकी आवश्यक-तार्षे और जीवनमान वडता जाय, यह भी उपित ही है। हमारे पूर्वेजों ने ले ध्रम किये उनके फल-ये सहके, पुल,रेल्ये, क्रिजली अंध, नहर, यंत्र, चाग इत्यादि—हम अनायास भोगते हैं और पूर्वेजों की तुल्ता में अधिक समृद्धि भोग करते हैं। पूर्वेजों का यह फण हम इसी प्रकार नुका सकते हैं कि अपने बंजजों के िलए वर्तमान लगन् से अधिक समृद्ध लगन् छोड जायं। बडती हुई जनसंख्या और बढती हुई साधन-समृद्धि में लिए उत्पादन दूनी बुद्धि के पेग से बढता जाय। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन दूनी बुद्धि के पेग से बढता जाय। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पुत्तक स्व प्रकार की पूँली भी बढनी चाहिए—और अधिक कृषिकें, और अधिक इंजन लया गाडियाँ, और अधिक तकिल्याँ, और अधिक करचे, और या उत्पादन सारा का सारा उपभोग में या उपभोग के पदार्थ निर्माण करने में ही समार न करने उसका हुळ भाग न्वाकर पूंजीगत साधनिर्माण करने में लगाना चाहिए। विकास या वृद्धि का यह उत्तरदायित्य प्रत्येक उत्पादक में सिर पर अला है।

किरायादार मक्षान-भाकिक को मकात के मूल्य से अतिरिक्त किराया न दे, पर उसे मक्षान के साथ दो एक दर (कटरे के) और तनना देने चाहिए। चुर्नाई का काररााना पूँजी लगानेवाले को असल रक्तम दे चुक्ते के बाद ब्याज न दे, पर हुउ और करये जारी कर दे।

उत्पादक का प्रथम उत्तरदायित्व अवश्य ही यही होगा कि साधन-ओजारों की पिसाई वह पूरी करे, उसके बाद उनकी बृद्धि करने का उत्तरदायित्व उसपर होगा। वह असउ दे पहलेबाओं को और ज्याज दे आगेबाटों को।

पहलेनाओं मो ब्याज देते रहना क्या है, एक तरह की भूत-वाचा याने भानी विकास में होनेवाली भूतकाल की नाथा है। पितरों का तल जुनाने का उत्तम मार्ग उनकी मुर्तियों स्थापित कर उनकी पूजा-अर्थना करना नहीं, यन्ति बराधर गल उन्थों का भरण-योपय करना है। इसके विवरीत यदि प्रत्येक पितर की एक-एक मृर्ति हम राडी करें, तो सारा घर ही निप्पाण मृर्तियों से भर जायेगा और जीवित मनुष्यों के रहने के लिए कोई स्थान ही न रहेगा । प्रत्येक मृत व्यक्ति की कत्र बनाकर उसे ज्यो-की-त्यो बनाये रहने की नीति हम अंगीकार करें, तो खेती की सारी जमीन कर्नों से भर जायगी और समूचा ग्राम कृत्रिस्तान वन जायगा । व्याज की दुष्ट प्रथा के कारणे आज ठीक यही वात हो रही है। एक बार जिन्होंने पर्याप्त बचत कर छी, उन्हें पीढी-दर-पीड़ी बैठे-बैठाये पोसना पड रहा है। वुछ फाल श्रम किया, बचत कर ली, पीछे विना कष्ट, विना श्रम खाते पड़े रही। जो कोई एक बार इस वचतजीवी वर्ग में दाखिल हुआ, वह सदा के छिए अपंग वना । परिणाम यह होता है कि उत्पादक श्रम करने-वालो पर इन आराम-जीवियो को खिलाते रहने का भार आ पडता है, इससे उत्पादकों की सख्या घटती जा रही है और उन पर वोझ तेजी के साथ वढता जा रहा है। एक ओर भेद वढता है, दूसरी ओर कुशता । मानव-समाज में अनुत्यादक भक्षक और उत्पादक मक्षित, ये वर्गभेद वनते और वे अधिकाधिक तीत्र होते जा रहे हैं। इसका यह फल होगा कि भक्षित कभी-न-कभी क्षीण होकर मर मिटेंगे और भक्षकों के लिए भक्षण करने के अर्थ कोई रहेगा नहीं, इससे वे भी मर जायंगे। व्याज के टाइम-वम भी यह काम चुपचाप पूरा करेगे।

### १४. विनाशी सम्पत्ति और अविनाशी सिक्के

सन प्रकार की वास्तविक सम्पत्ति निनाशशीछ होती है। सम्पत्ति हैं डपभोग की विविध बस्तुऍ—अन्न, वस्त, घर, मोटर, रेडिओ, दीप, पुस्तके, वर्तन, कुसियॉ, जेवर, फूट, पिन इंद्यादि। फूट, फट, दूप आदि अल्पायु सम्पत्ति हैं और सोना-चॉदी आदि दीर्घायु। पर अजर-अमर कोई भी नहीं। फिर भी सुवर्ण करीय- करीय अजर-अमर है। उसके इस अमरत्व और व्यवहार में उसके सुविधाजनक होने के कारण उसका महत्त्व इतना वड़ा है। सुवर्ण का उपयोग अरुकार बनाने में, ओपधियाँ तैयार करने मे, कर्ल्ड करने में अथवा अन्य भी हुछ उत्पादक उद्योगों में होता है। पर आज सुवर्ण का मूल्य जो बेहिसाम बढ़ा है, वह उसके इन उपयोगों के कारण नहीं, यत्कि केवल संग्रह के नाते। उप-युक्तता की दृष्टि से सुवर्ण 'स्टेनलेस पीतल' ही हैं। इस दृष्टि से युक्ता का ठाट व छुन्न स्वास्थ्य पातक हा हा इस दाष्ट्र स उसका मृत्य पीतक से पाँच-सात शुना हो सकता था। पर हजारों गुना जो इसका मृत्य वहा, यह केवल संग्रह के कारण। सुवर्ण का पदा रुगने से पहले दूध और दूध के पदार्थ, पन्न और फूल, अंडे और मांस ही नहीं, बरिक अन्त भी आवश्यकता पूरी होने के बाद जो बच रहता, उसे दूसरों को दे डालने के सिया हान फुनार नहीं था। वमझा, ताँचा, छोहा जैसे अधिकाधिक दिकाऊ और उपगुक्त पदार्थ जैसे जैसे हाथ छगते गये और दिकाऊ और उपयुक्त पदाये जैसे-जैसे हाय हमते गय आर पदार्यों का विनिमय बह चला, वैसे-जैसे महुष्यों की प्रश्नित अधिक दिकाऊ पदार्थों के संग्रह की और होने लगी और अपपूर्ण की प्रश्नित अधिक देकर दिकाऊ पदार्थों की अहम्भृत देकर दिकाऊ पदार्थों की अहम्भृत उपयुक्तता के हिसाब से उनका विनिमय-मूल्य याने कीमत बढ़ने उपयों। वची हुई चीज दूसरों को यो हीन देकर उनके यहले में अधिक दिकाऊ और संग्रहयोग्य सम्पत्ति जोड़ी जाने लगी। सुवर्ण ने तो अन्य सव चीजों को पीछे हटा दिया। दूप का या कृत्यों का सुवर्ण बनाकर रहते, तो वह अन्त वा बहता है और इससे चाहे जब दूध के पदार्थ, फूछ, फूछ अथवा जो चाहे बमा सकते हैं।

बना सफत है। केनदेन की मुविधा के लिए तॉदा, वॉटी, निषस्ट, सोना इन धातुओं के परिमाणयुक्त छोटेन्बहें सिक्षों के दुकड़े बनाये गये। इन्हें हम सिक्के या युद्रा कहते हैं।

सुवर्ण के आविष्कार और सिक्कों की योजना से मनुष्य की संप्रहु-शक्ति और एससे लोभ वेतरह वढ़ा। सच पृछिये तो सिक्के बोई सम्पत्ति नहीं, बल्कि संपत्तिदर्शक मुद्राएँ हैं। सिक्के चिट या कूपन जैसे हैं। अंग्रेजी शब्द् नोट का मूळ अर्थ चिट ही है। डेरी के कपन हम होग होते हैं। ये कूपन उसी पास डेरी मे द्ध के हिए और महीनेभर ही चलते हैं। पर सिक्के सर्वत्र सव वस्तओं के लिए अथवा सेवा के लिए चलनेवाले कूपन हैं।पर मजे की वात यह है कि सब प्रकार की वास्तविक सम्पत्ति विनाशी होती है, पर यह वदले में आयी हुई सम्पत्ति अविनाशी है, इससे असल सम्पत्ति की अपेक्षा इस नकली सम्पत्ति को ही सबसे ऊँचा पद प्राप्त हुआ है । इसने भगवती लक्ष्मी को पदच्यत कर उसका सिंहासन छीन दिया है। मैं अपने पिता का चित्र कागजी फुलो का हार पहनाकर अपनी बैठक मे रखूँ और फिर स्वयं पिता को भी वहाँ आने से रोक दूँ, इछ ऐसी ही यह यात है। पेट के लिए अपार कप्ट करनेवाले मजूर को हम अन्न, वस्न, गुड़ इत्यादि देना चाहते हैं, तो वह इन्हें लेना नहीं चाहता बल्कि रोकड़ लेना ही पसंद करता है।

इसका एक कारण तो यह है ही कि सिक्ते संगह करने, एक स्थान से दूसरे स्थान में छे जाने और चाहे जो चीज रारीरने के काम में सुविधाजनक होते हैं। पर इसका विशेष महत्त्व का कारण यह है कि सिक्ते अभंग और अमर होते हैं। गुड़ छेते हैं तो वह पिपछ जाता है, चीटियाँ रा। जाती हैं, उसमें राटास भी आ जाती है। पर सिको या नोटों के छिए इनमें से कोई भय नहीं है। इसिए मनुस्य सची सम्पत्ति को छोड़कर पैसे का पीछा करना है।

इस प्रकार पेंसे का महत्त्व वद जाने से अनेक प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। मुन्य याधा यह होती है कि पेंसे का मृल्य अनिश्चित होता है। एक सेर अन्न में दो दिन मेरा पेट भरेगा यह, में जानता हूँ, पर एक रूपये में मैं च्याळ् भी फर सकूँगा या नहीं, यह चात बदळते बाजार-माब पर निर्भर है। इस कारण, पैसा बाहे जितना भी जोड़ा जाय, वह पर्याप्त कभी नहीं होता। इससे पैसे का छोभ अमर्योद होता है।

जिस किसान के पास रोती-नारी, गाय-नैछ, घर-गोठ, पेड-पाछो इत्यादि साधन हैं, जिसके छड़के निर्छस, नीरोग और अच्छे स्वभाववाछे हैं, जिसका अड़ोसी-पड़ोसी के साथ कोई दावा-धक्का नहीं है, यह यह कहता हुआ कि 'मेरे बाळ-चक्चो के छिए क्या कमी है ?! निधिन्त पित्त से मृत्यु का स्वागत कर सकत है। पर यह निधिन्तता उरापित के नसीव में नहीं होती। एक छारा के वन्हें हो छारा अपने पास होते तो अधिक अच्छा होता, यह वात तो उसके जी को सदा छगी ही रहेगी।

वास्तविक सम्पत्ति हिसाय के वाहर रशी ही नहीं जा

सकती। पर सिक्कों और नोटों की वटीं छत मनुत्य की संप्रह-हाक्ति भी अमर्वाद हो जाती हैं। किसी सामान्य नागरिक के पास घन्दुके और गोंहा-नारुद विहिसाव एकन हाँ, तो समाज के हिए उसमें भय रहता है। उसी प्रकार पैसा भी एक हाकि है। सिक्के गोंहियों न हों, पर टिकलियों तो हैं ही। इनकी मार 'याहे जैसा उटट'नर कराया जा सकता है, वहुतों को वहुत प्रकार से शुंठित किया जा सकता या उन्हें नीया विद्याया जा सकता है।

इसके तिवा पैसे के व्यवसार में पैसेवाढ़े व्यापारी की वन आसी है और वस्तुमान किसान केंसता है। पैसे के रूप में पदार्थों के भाव मित्र-भित्र देशों में मित्र-भित्र होते हैं, व्यापारी इनकी स्रोज-रावर रसते हैं और अपने निजी स्वार्थ के ढिए उसका वनयोग कर दिमानों को छट छेते हैं। व्यापार की अपेक्षा उत्पादन का महत्त्व अधिक होना चाहिए; पर पैसे का खेळ देखिये, किसान अथवा उत्पादक किसी तरह गुजरभर कर ळेते हैं, माळामाळ होते हैं दळाळ और व्यापारी।

और भी अनेक प्रकारों से पैसे का बड़ा हुआ महत्त्व अनर्थ-कारक हुआ है; सारा ब्यवहार एक तरह का सट्टा-सा वन गया है।

## १५. मुद्रा-हास

इसलिए पैसे को उसकी उचित मर्यादा के भीतर रखने का कोई उपाय निकालना आवश्यक है। पैसे को जो अवास्तव महत्त्व प्राप्त हुआ, उसके दो कारण इम छोगो ने देखेः (१) इसकी सुविधता, संग्रह और लाने-छे-जाने की सुविधा और (२) इसकी अमरता। इनमें सुविधता इष्ट याने अपनी इच्छा के अनु-रूप ही है। पर अमरता अनपेक्षित रूप से सिर पर चढ़ वैठी है। पैसा है कृपन। पेट्रोल लाने-ले-जाने की अपेक्षा पेट्रोल के कूपन लाने-ले-जाने में सुविधा है इसके सिवा पेट्रोल गलता और उड जाता है। कूपनों में यह भय नहीं है। पर पेट्रोल के कूपन अवधि से वॅघे होते हैं। ऐसे ही सिक्के भी अवधिवद्ध होने चाहिए। १९५८ के सिक्के या नोट १९५९ में ज्यों-केन्यों न चलने पाये। इन सिक्कों से निर्दिष्ट अन्न, मिट्टी का तेल, लोहा आदि यस्तुएँ जैसी नाशवान और कालांतर में घटनेवाली हैं, वैसे ही सिक्के भी घटनेवाली चीज होने चाहिए। १९५८ के १०० रु० '५९ में ९५ और '६० में ९५ के ९० होने चाहिए। वजन के कॉटे और माप हर साल जिस प्रकार सहर के साथ बदल लेने पड़ते हैं, उसी प्रकार सिक्के, नोट साल बदलते ही बदल छेने चाहिए और इन्हें बदल लेने में इनमें सैकड़े ५ (या जो दर निश्चित हो) घटी होनी चाहिए। ऐसा करना उचित और निसर्ग के अनुरूप ही होगा। असली सम्पत्ति जब विनाशशील है, तब बदले रूप

की यह सम्पत्ति अविनाशी हो और व्याज से वढती चळी जाय, यही विकृति है। उपर्युक्त उपाय से इस विकृति का निराकरण होगा।

### १६. पैसा नहीं लगायेंगे

हमारे व्याज-भाडा-डिनिडेड-ताण्ड के नियन्त्रण से एक वाधा उत्पन्न हो सकती है। पैसा दूसरे को उधार देने से अथवा घर या पन्न सामग्री में लगाने से भेरा यदि हुउ भी लाभ न होता हो, तो पैसा में अपने पास ही जमा रखूँगा, किसी उपयोगी काम में न लगाउँगा। उतके लिए लाभ का हुछ लोभ होना चाहिए।

इसके विपरीत विना श्रम की आय भी अन्याय्य और हानि-

कारक है, यह हम देख चुके हैं।

इन दोनों के बीच का मार्ग यह निकल सकता है कि सिक्यों की जमा में वार्षित सेंकहें ५ की जो पटी लगे, उसमें से आशिक या सम्पूर्ण मुक्ता उन लोगों को दी जाय, जो अपने सिक्यों कुमरों में उदार है अबवा भाड़े पर पहनेत्र के साध्यों में इच्यों १ ०० कर्य में ९५ होने के बजाव उधार दिखे हुए रुपये १०० के ९८ वापस मिले अबवा अधिर से-अधिक मां के मी ही मिले। उधार दिया हुआ अत १ मन गा २८ सेर मिले के घदले २९ सेर सिले अबवा पूरा ४० सेर ही मिले। इमसे मालिक वो में महे पीछे छुट उदाज मिला जैसा होगा। यह उदाज 'पटी में छुट' पे तीर पर होने से वास्त नहीं होगा। पर दिसी भी हाल्य भे यह 'एट' पटी में वासर न जायगी। अर्थान मिक्से पटेंगे, पट्टेंगे निंग, यन मर्याटा पनी रहेगी।

## १७. मिक्कों का अकाल १

कुछ लोग अपनी जमा दूसरों। के काम न आने है, सदूक में बन्द करके गर्ये, तो उसमें चलन में बुद्ध कभी जान पढ़ेगी, पर कोई रुकावट पैदा हो, ऐसा तो नहीं है। यह नहीं होगा कि इससे 'उतनी सम्पत्ति व्यर्थ गयी', क्योंकि वह सम्पत्ति थी ही नहीं। बास्तविक सम्पत्ति याने जीवन-साधन नहीं घटते । सिक्कों की कभी का अर्थ अन्त की कभी नहीं है।

तथापि वास्तविक सम्पत्ति का भी समाज में स्वाभाविक रुधि-राभिसरण होने के छिए सिक्को का चलन एक साधन, एक बाहन है। सिक्कों के अभाव में बस्तु विनिमय में कठिनाई होगी। जनसंर्या, देश का विस्तार, यातायात के साधन, वास्तविक सम्पत्ति का माप और उस सम्पत्ति का आवश्यक हेरफेर इत्यादि वातो को ध्यान में रखकर ही सरकार व्यवहार में सिक्कों का चलन बढ़ाती या घटाती है। सिक्के यदि संचित रह गये, तो यह हिसाय विगड़ जायगा और जहाँ-तहाँ सिक्को की कमी अनुभूत होगी।

यह कठिनाई अवश्य पैदा होगी, पर इसका सुलभ परिहार इस प्रकार किया जा सकता है कि ब्याजवन्दी के फारण जो सिक्के चलन से सींचकर संचित किये जा सकते हैं, उनका एक अनुमान करके उस परिमाण में सिक्को का चलन बढाया जाय। इस प्रदम का अधिक विचार अनुभवी अर्थशाबद्ध कर सकते हैं। हम राज-काज तथा प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारों के विषय में सर्वथा अन्भिश हैं। तथापि इससे व्याजवन्दी के स्वयंसिद्ध नैतिक

सिद्धान्त में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती।

#### १८. सवर्ण पर नियञ्जण

आप वर्षानुवर्ष सुद्राएँ घटाते चलने की योजना बनाये, तो सिक्तों के बदले लोग सोना-चॉदी ही बटोरने के प्रयत्न आरम्भ करेंगे, क्योंकि सोना-याँदी कालान्तर में जीर्ण नहीं होते अथवा चनके वाजार-भाव भी अधिक नहीं बदलते । इस कारण सिके रसने के वदले सोना-चाँदी वटोरकर रसने से सिक्कां की घटी से वय सकते हैं। अतः सोना-चाँदी पर नियंत्रण होना जरूरी है। आजकल संमह करने में सोना-चाँदी का जपयोग वैसे भी छोग यिशेप रूप से नहीं करते। सोने की अपेक्षा नीट रसना अथवा वैक में जमा रखना, संमह के ये अथिक सुविधाजनक तरीके चल पढ़े हैं। केवल अपद गंबार ही सोने का संमह करते हैं और बुद्धिमान कहे जानेवाले छोग भी गुप्त संमह के छिए सुवर्ण का आश्रय लेते हैं। राष्ट्रों के पारस्वरिक लेन-देन में सोने की आवश्यकता पड़ती थी। पर अब वह भी नहीं पढ़ती। अधिकतर लेन-देन पड़ायों के रूप में ही होता है और वर्ल्ड वैंक (विश्व हैंक) की मार्पत विना एवज यह लेन-देन किया जा सकता हैं।

सोने को अवास्तव मून्य प्राप्त होने से बहुत-सा जनवछ जो अन्न-चन्न आदि के उत्पादन में रगता, ज्यर्थ ही सोने की सानों में रगा है। मानम-समाज की यह बहुत वही हानि है। इसिट्य अब से नया सोना स्टाक्त निकारन का काम बन्द किया जाना चाहिए। अभी पृथ्वीनत र जितना सोना है, उससे पूर्वोक समुचित उनयोग के छिए बंशानुबंश काम चरू सकता है। केवल संग्रह के छिए सोना बटोरना कागजी चरून की योजना के पश्चात् अनावश्यक, अपयोजक और हानिकारक है। इसिट्य केवल याल जितन उपयोग के छिए सोने का वाधारिमाण वितरण तिया जाना चाहिए और सोने के जो अतिरिक्त संचय हो, उन्हें मरकार को याहिए कि अपने हाथ में कर है।

संभव है कि राज-काज की टिष्टि से इस विषय में बहुत-सी वाधाएँ उराज हाँ और अनेक प्रकार के समझौत करने पड़ें। यह मानते हुए भी तत्त्वतः यह सूचना स्वीष्टत होनी चाहिए और वधासंभव कार्योग्वित की जानी चाहिए। अस्त ।

### 🏏 १९. नफा

शोपण का और एक महान् प्रकार व्यापार में नफा है। प्राहक के अज्ञान, मोलापन अथवा कठिनाई से लाभ उठाकर चूसे हुए अनुवित नके पर ही यह वात नहीं घटती, बल्कि बाजार-भाव के उतार-बढ़ाव से मिळनेवाला नफा भी बिना कप्ट की ही आप है। दूसरों की हानि में से ही वह निकल सकती है। अर्थान् यह शोपण ही है।

दूसरों की यह हानि जान-मृह्मकर नहीं की जाती, यह वात सही है। ज्यापारी को कभी नफा होता है, तो कभी गुकसान भी उठाना पड़ता है। एक काम में टाभ होता है, तो उसी समय दूसरे किसी काम में ठेस भी टगा करती है। मतट्य यह कि यह नफा-गुकसान एक तरह का जूआ है। जूआ खेटना तो अगुचित ही है।

व्यापार में होनेवाला उचित व्यय—यातायात, यातायात में होनेवाले घोरो या उनका वीमा, स्टॉक, माल का गिरना-सड़ना, कामगारों का मेहनताना इत्यादि—विक्रीन्दर में जोड़ा बाना उचित है, अर्थात् इस हद तक का नका उचित है, पर इसके आगे तेजी-मन्दी से होनेवाला नका-मुकसात अपिकार है, नका भी अनिधकार और मुकसान भी जनिधकार।

इसिट व्यापार निजी तौर पर तो किया ही न जाना चाहिए। उसका सामुदायिक होना ठीक हैं; सहकारी पद्धति से याने जिसमें नेता-विनेता एक ही होते हैं, यह काम चटना चाहिए अथवा प्राम-पंचायत, म्युनिसिपेटिटी, टोकल वोई आदि इसे चटायें, जिसमें तेजी-मंदी किसी एक के माथे न पढ़े, सर्वेत्र केंद्र जात ।

#### २०. विषम पारिश्रमिक

शोषण का और एक सार्वत्रिक प्रकार है—चेतन या मेहनताने में विषमता। प्राथमिक शिक्षक को वेतन सत्तर रुपया, माध्यमिक शिक्षक को वेतन सत्तर रुपया, माध्यमिक शिक्षक को शो सेत हो सी और काठेज के प्रोफेसर को पाँच मी; गाँव के मजदूर को ८० रु०, तहसीछदार को २५० रु०, और कठेक्टर को १,५०० रु०; छहार की रोजी १ रु०, कसेरे की १ रु० और मुनार की ५ रु० । हरिजन गाँव की पाकरी करता है, उसे वेतन क्या मिछता है ? अन्न के छिए मृतगांस या गाँव का जूठन और यस्न के छिए स्ताना के करता !

सचमुच नैयायाधिष्टित समाज-व्यवस्था में सव प्रकार के समाजीपकारक कामों की प्रतिष्ठा जार प्राप्ति समान होनी चाहिए। जिसकी आय जीसत से अधिक है याने जीसत हिसाय से भ करके जो सामान्य से ऊरा की श्रेणी के जीवनमान से रह सकता है, वह जाने-बे-जाने शोपक है। जिसकी आय जीसत से कम है वह शोपित है। यह शोपण कहाँ, कैसे, क्तिता होता है यह दिसाया नहीं जा सकता। यस इतना ही। इस पर उपाय क्या है?

#### २१. अम-चलन

विनोत्रा जी कहते हैं, अमचलन जारी किया जाना चाहिए। सिक्षा पर रुपया, जाना, पैसा न लिसकर दिन, पण्टे, मिनट लिसा जाना चाहिए। एक गुण्डी सुत कातने में दो पण्टे लगते हैं। इतने सुत के लिए रुई तैयार फरने मे एक घण्टा लगता है। इस तरह एक गुण्डी की कीमत हुई तीन घण्टे। जुनकर की एक गज सादी की कीमत उस दिसात से पन्द्रह-सोल्ह पण्टे होगी। किसी चीज को तैयार करने में सामान्य रूप से जितने घण्टे काम करना पड़ता है, उतने घण्टे ही उस चीज की कीमत साने जायंगे। इस प्रकार नाई का पण्टा और वकील का घण्टा दोनों धरावर होने। सव प्रकार के समाजमान्य श्रमों का मूल्य समान होगा। आफिस के समयभर मन लगाकर काम करनेवाले चपरासी से लेकर राज्यपाल तक सबको समान बेतन मिलेगा और जतना ही बेतन रोतों पर काम करनेवाले सजदूर और काररागों में काम करनेवाले मजदूर, सरदार, मैंनेजर, ईजीनियर आदि कोभी मिलेगा।

परन्त यह नया चलन जारी करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। वकील या सर्जन के एक घण्टा श्रम के पीछे कई घण्टा की पहले से तैयारी छिपी हुई होती है। पहले की कुछ तैयारी तात्कालिक होती है और कुछ शिक्षा के रूप से अनेको वर्ष पहले से की हुई होती है। कोर्ट में एक वण्टा भाषण करने के लिए फर्ड दिन पहले से कागज-पत्रों को पदना पड़ता है। इसिटए बेरिस्टर का एक घण्टा सच पृछिये तो पचीस घण्टो के बराजर समझा जाना उचित है। प्राथमिक शिक्षक का पढाने का एक घण्टा और प्रोफेसर के व्याख्यान का एक घण्टा, इन दोनों के मूल्यों में भी उतना ही अन्तर रखना होगा। (इस प्रकार पहले से की हुई तैयारी का हिसान लगा लेने पर भी प्रचरित विपमता का समर्थन नहीं होता।) इसके सिवा इन घण्टा-सिकों की भी चोरवाजारी चल सकती है। वकील ही मुविष्टि से नहीं, फिन्तु क्षत्री भी भीड-भाड के मोके पर यात्रियो से आध पण्टा काम के परले पण्टे के दो-चार नोट और मॉग सकता और पा सकता है।

## २२. सीदा और अड़ंगा

जहाँ सौदे की यात आयी वहाँ उसमे अंडगाराजी भी आ ही जाती है। याजार-भाव माँग और पूर्ति पर अवज्दित

#### २०. विषम पारिश्रमिक

शोपण का और एक सार्वत्रिक प्रकार है—चेतन या मेहनताने में विपमता। प्राथमिक शिक्षक को वेतन सत्तर रुपया, माध्यमिक शिक्षक को वेतन सत्तर रुपया, माध्यमिक शिक्षक को दो सो और कालेज के प्रोफेसर को पॉच मों; गॉब के मजदूर को ८० रु०, तहसीं छ्दार को २५० रु० और कलेक्टर को १,५०० रु०; छुटार को रोजी १ रु०, कसेरे की १ रु० और मुतार की ५ रु० है। रिजन गॉब की चाकरीं करता है, उसे वेतन क्या मिलता है १ अत्र के लिए मुतामीस या गॉब का जूठन ऑर वस्त के लिए सम्बान के कफल !

स्वमुच न्यायाधिष्ठित समाज-व्यवस्था में सब प्रकार के समाजोपकारक कामों की प्रतिष्ठा और प्राप्तिसमान होनी चाहिए। जिसकी आय जीसत से अपिक हैं याने औसत हिसान से प्रमुक्त के सोनान्य से उपर की श्रेणी के जीवनमान से रह सकता है, वह जाने-वे-जाने शोपक हैं। जिसकी आय औसत से कम है वह शोपित है। यह शोपण कहाँ, कैसे, कितना होता है यह हिसाया नहीं जा सकता। वस इतना ही। इस पर उपाय क्या है?

#### २१. श्रम-चलन

बिनोवा जी कहते हैं, अनवलन जारी किया जाना चाहिए। सिक्षों पर रुपया, आना, पैसा न लिएकर दिन, पण्टे, मिनट लिएना जाना चाहिए। एक गुण्डी सूत कावने में दो पण्टे लगते हैं। इतने सुत के लिए रई नैयार करने में एक पण्टा लगता है। इस तरह एक गुण्डी की कीमत करने में एक पण्टा लगता है। इस तरह एक गुण्डी की कीमत इसे निम्पट पण्टे होगी। किसी चीज को तैयार करने में सामान्य रूप से जितने पण्टे काम करना पड़ता है, उतने पण्टे ही इस चीज की कीमत माने देता है। 'तुम जो फीस छेते हो, क्या वह उचित हैं <sup>??</sup> और फिर चह 'अन्य वकीछो को देखते हुए मैं अच्छा ही हूँ' यह सोचकर अपने मन को संतोप दिछा देता है। फिर भी उसे सपूर्ण समाधान और आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार ये भाव—पदार्थों के और मनुष्यों के—जॉच और खींचातान से ही निश्चित करने पडते हैं। मुज्यवस्थित समाज मे इस प्रकार निश्चित की हुई देर हुछ समय गतानुगतिकत्व से प्रचित्त रहती हैं, फिर जैसी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होता या परिस्थिति मे परिचर्तन होता है तरनुसार इनमें घट-वह की जाती है। यह सर हुछ ठेळकर चळावा जाता है, न्यायमीति के सिद्धान्तों का अनुसरण करके नहीं।

िक एक वडी कठिनाई यह है कि पुराने समाज के पुराने संदर्भ में ये दरें चलती थीं, पर अब नये समाज के नये सबर्भ में भी क्या ये ऐसे ही चल सकती हैं ? अप्रेजी राज्य के रियाज स्वराज्य में भी वैसे ही चलें, यह ठीक नहीं। नर रचना प्रत्येक अंग-प्रत्या में संचरित होनी चाहिए। इसका सुनिश्चित और सत्त्वशुद्ध मार्ग क्या है ?

यहाँ एक वात और ध्वान में रस्तनी पाहिए कि हम मुस्यतः मानसिक समता के इन्दुक हैं। स्थूल, गणितात्मक समता का कोई आप्तह नहीं है। निरत्यत, निर्व्यसन, मितव्यया मनुष्य अधिक मुस्यक्षेत्र रह सके और व्यस्तार्थान, आरसी, कज़ूर-र्क्च करने की कोई यात नहीं। समता का अर्थ है समान अवसर। इस अवसर से मित-निज्ञ परिमाण में टाम उठाने से जो गुणमुक्क विपाता उत्तत होगी, वह मानव प्रगति में उपकारक ही होगी। समता का यह अभिग्राय नहीं कि सब की रचि सम हो। बोई अपनी रिच के अनुसार मकान वनवाने में अधिक सर्च पर सकता है, बोई

रहता है। मनुष्य हो तो क्या और पदार्थ हो तो क्या, उचित दर कैसे निश्चित की जाय ? आज एकादशी है, हजार आव्मी फलाहारी हैं, पर केला ८०० मनुष्यों की मॉग पूरी करनेभर का हैं। ये केळे किन ८०० को दिये जायँ या समृचे हजार मनुष्या

में हिसान से वॉट दिये जॉय ? निश्चित गणना और वितरण कोई कैसे करे <sup>9</sup> जिनकी जरूरत अधिक हो, उन्हें ही चीज मिलनी चाहिए, यह सही है, पर जरूरत का निश्चय कैसे किया जाय ? केला कीन बत के लिए चाहता है और कीन केवल स्साखाद के छिए, यह कैसे निश्चित किया जाय? जरूरत अल्पाधिक हो

सकती है। इसका तारतम्य कैसे जाना जाय ? अतः उपाय इसमें यहीं हैं कि केन्द्रे का अधिक मूल्य देने को जो तैयार हो उसकी जरूरत अधिक समझी जाय । अर्थात् नीलाम को ही विकी की व्यवहार्य और उचित पद्धति मानना चाहिए । बाजार-भाव ऐसे ही प्रत्यक्ष या तात्वालिक रूप से न सही, पर अप्रत्यक्ष, अमार्गवर्ती और सुदीर्घ नीलामी में ही चढ़ते, उतरते और स्थिर होते हैं।

कमी विजेता नीलामों से भाव ऊँचा करते हैं, तो कभी माहक 'चीकसी' रहाते हुए उतरते नीलाम जारी फरने हैं । पर दोनें। ही सरफ नीलाम ही दर निश्चित परने का कारण होता है।

मनुष्य मी दर भी ऐसी ही मींचावान से निश्चित होती है। मैदिक को ५० रू० और बी० ए० मो १५० रू० पया ? अमुक वर्षाल ' की कीस हजार रू० क्यों १ इमिटिए कि उम योग्यता का वकील क्स बीमत में नहीं मिछता । उसके पाम की पीमत निश्चित करने का कोई भी बुद्धिगम्य साधन हमारे पास नहीं है। तथावि वसरे और उसरे सुविष्ठ में रहन-महन में जो अन्तर है, वह

रिष्ट में गड़ता है। इससे मन में यह शंका बटनी है कि स्थूल रिष्ट में बया उमवा बाम इतना मृत्यवान है ? दूसरे बया मीचते हैं इसे छोदिये। पर पापभीन वर्षा है या गन स्वयं ही इसे मीच में हाल

देता है। 'तुम जो फीस छेते हो, क्या वह उचित है <sup>१</sup>' और फिर चह 'अन्य वकीला को देखते हुए मै अच्छा ही हूँ' यह सोचकर अपने मन को संतोप दिला देता है। फिर भी उसे संपूर्ण समाधान और आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होता ।

इस प्रकार ये भाव-पदार्थों के और मनुष्यो के-जॉच और खींचातान से ही निश्चित करने पडते हैं। सुन्यवस्थित समाज में इस प्रकार निश्चित की हुई दरे दुछ समय गतानुगतिकत्व से प्रचित रहती हैं, फिर जैसी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती या परिस्थिति में परिवर्तन होता है तवनुसार इनमे घट-पढ की जाती है। यह सब कुछ ठेलकर चलाया जाता है, न्यायनीति के सिद्धान्तो का अनुसरण करके नहीं।

फिर एक वडी कठिनाई यह है कि पुराने समाज के पुराने संदर्भ में ये दरे चलती थीं, पर अन नय समाज के नये संदर्भ मे भी क्या ये ऐसे ही चल सकती हैं? अमेजी राज्य के रिवाज स्वराज्य में भी वैसे ही चलें, यह ठीक नहीं। नव रचना प्रत्येक अंग-प्रत्यम में संचरित होनी चाहिए । इसका मुनिश्चित और -तत्त्वग्रद्ध मार्ग क्या है <sup>१</sup>

यहाँ एक वात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हम मुरयतः भानसिक समता के इच्छुक हैं। स्थूल, गणितात्मक समता का कोई आमह नहीं है। निरलंस, निर्व्यसन, मितव्ययी मनुष्य अधिक मुखपूर्वक रह सके और व्यसनाधीन, आल्सी, फजूट-सर्च परनेवाला मनुष्य दरिद्रता भोगे, तो इसमें सेट करने की मोई वात नहीं ! समता का अर्थ है समान अवसर ! इस अवसर से भिन्न-भिन्न परिमाण में लाभ उठाने से जो गुणमूलक निपमता उत्पन्न होगी, वह मानव प्रगति में उपपारक ही होगी। नमता का यह अभित्राय नहीं कि सब की रचि सम हो। वोई अपनी रुचि के अनुसार मयान वनेत्राने में अधिक गर्य पर सकता है, योई

भोजन-पानी पर, कोई कपड़े-छत्ते पर। समता विविधता में वायक नहीं होती। विविधता और विपमता में अन्तर हैं। विविधता निसमें मेरित और आनन्दश्विमी हैं। विपमता मुख्यक्त और वेपमता में अन्तर हैं। विपमता मुख्यक्त और वेपमता हैं। विपमता मुख्यक्त और वेपम्यजनक हैं। वयस, तर्यवत, विशेष आय-द्यकताएँ, विशेष अधिकार इत्यदि के अनुसार यदि कहीं कुछ विपमता देश मी पड़े, तो कोई हुने नहीं हैं। एक ही परिवार के बच्चे, बड़े-बुड़े, वीमार, विशेष कष्ट या जोरितम के काम करने-वाले आदि को ही नहीं, वित्क जिदी और हमाज़ाल् व्यक्तियों को भी विशेष रियायत मिल जाती हैं। परस्पर मेल और समानता जहां तक वसी हुई है, वहाँ तक ये विशेष रियायतें भी समता में साप जाती हैं।

पर अभी जैसी हालत है, उसमें अपने समाज में संतोप और मेल की यहुत कमी जान पड़ती है। इसलिए प्रत्यक्ष स्थूल समवा की भी विशेष आवश्यकता है। असर ।

#### २३. मानवता का अपमृल्यन

मनुत्यों के पाजार-भावों में विशेष योग्यता के मनुत्यों की हरे तो जीसे वेदियाय पहती हैं, वैसे ही सामान्य मजदूरों, सुद्द-दिरों हो पेहर पहती भी हैं। इससे मनुत्यता पा अवमृत्यत होता है। सभी जानने हैं: र फिबाँ = र मजदूर; र मजदूर = र मरदार; र सरदार = र ओवरिनयर; र आवरितयर = र सद्द्र स्वारी इंजीनियर; र महमारी इंजीनियर = र सुर्व इंजीनियर, र महमारी इंजीनियर = र सुर्व इंजीनियर, केमा प्राच प्रचारी में र पड़ता है। सम पृत्ये को जितनी आपद्रयमा इंजीनियर पेही होती है, उतनी में मजदूर की भी होती है। पिर इनसे पेतनों में ऐमा क्षित होती है, उतनी का क्षा की समार करवार पर्यों र पर होते होती है। पर इसके होती है, उतनी होती है, उतनी होती है।

# २४. स्वाभिमान और स्वतन्त्रता

पर इस पर कोई तात्कालिक इलाज हमें नहीं सुझता। लोक-शिक्षा और जनशक्ति का धीरे-धीर तय होनेवाला मार्ग ही सामने दीखता है। मजदूर अपने श्रम मिट्टी के मोल चेवने से इनकात्ता करें। समता स्थापित होने के लिए दलित वर्ग में समता की आकांक्षा लोर स्वाभिमानचुत्ति का जागना आवश्यक है। नाई शिक्षक से यह कहे कि 'मैं आपके वच्चे के वाल काटूँ तव तक आप मेरे दच्चे को गणित सिखाइये। मेरे समय और कीशल को आप अपने समय और कोशल से हीन न समझ। अन्यथा आप ही अपने बच्चे के वाल काट लें और मैं स्वयं ही अपने बच्चे को जो कुल सिखा सकता हूं सिखा लूँगा।'

कन्या का पिता वर के पिता से यह कहें कि 'भैं ५०० रूठ बहुत देकर कन्याक्षान नहीं करूँगा। मुझे अपनी कन्या रुपये पर नहीं वेचनी हैं। मेरी कन्या के वहके में आप मुझे अपना लड़का हैं। आपका लड़का, मेरी लड़की; विवाह का यह सींदा होनों के लिए समान हैं। अन्यथा रुपये के वल पर आप दस लड़ा कियाँ भी खरीद सकते हैं, पर मेरी लड़की इतनी सस्ती नहीं हैं।

भी खरीद सकते हैं, पर मेरी छड़की इतनी सस्ती नहीं है।' जहाँ समता और सहकारिता का बताब हो वहीं दिखत अपने हाथ-पैरों को स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने हैं। पर जहाँ

विपमता और शोपण की शंका हो, वहाँ दूसरों के टिए कप्ट करना अर्स्वीकार कर अपने ही रोत या ज्यम में दूनी तिगुनी मेहनत करें। इसके टिए यह आवश्यक है कि इनके अपने खेत या प्रामोग्रोग हो। भूशन-आन्योजन इसी दृष्टि से चल रहा है।

अब जो लोग आगे बढ़े हुए हैं उन्हें भी योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका हृदयपरिवर्तन होना चाहिए। जो लोग अनजान हैं उनकी कठिनाइयों से अनुचित लाम उठाने की अपेक्षा उनके शिक्षक और सहकारी वनने में ही अधिक गौरव है. इसका ध्यान उन्हें दिलाना होगा।

यही नहीं, बिल्क जिसे अपना स्वातन्त्र्य और स्वाभिमान ध्यारा है वह दूससे के स्वाभिमान का भी बतना ही स्ववाठ रहोगा। कोई मिरासी यदि सेरा जूडा पत्तळ चाटना चाहेगा, तो में स्वां ही उसे ऐसा करने न दूँगा। में जिसे जात निरुटते भी बसका जूडा पत्तळ नहीं चाट सकता, देसे ही में उसे भी उसकी जान निरुटते भी अपना जुटन न चाटने टूंगा। स्वातन्त्र्य, स्वाभिमान, मानवता के मूल्यों का यही चमकार है कि अन्य किसीके भी स्वाभिमान पर चोट आये, तो उससे मेरे स्वाभिमान पर चोट आये, तो उससे मेरे स्वाभिमान पर चोट आती है। मेरे भाई की टाचारी मेरी ही टाचारी है और अपने सेरा मेरे सा के, तो सुसे उससे दुस्त नहीं होता, पर मनुत्य की टाचारी में नहीं सह सकता।

इंग्टेंड-अमेरिका में आज से सौ सवा-सौ वर्ष पहले गुलागी की प्रथा जा दी गयी और गुलामों को, उनकी इन्हा थी या न थी, छोड़ दिया गया या भगा दिया गया। ऐसा करने में यदी ध्यान था। सभी गुलाम गुक होने के लिए आतुर थे यद पात नहीं, यह तो गुलाम के नाते हीं निश्चित रहकर जीना पाइन ने। तथारी पत्रयन रहकर जीना पाइन थे। तथारी पत्रयन गत्र उनकी गुलामी से मले ही सन्तुष्ट रहे हों, पर अन्य होग उनकी गुलामी से मले ही सन्तुष्ट रहे हों, पर अन्य होग उनकी गुलामी से सन्तुष्ट नहीं थे।

## २५. निःश्द्र पृथिती

इसीटिएडमें भी अब बनलाया हुआ माम परनेताले और माम यतलानेताले, इस प्रनार का भेद नहीं स्थाना है। पहले अन-ज्ञान, अभिमासन मानव जातियों भी जींद इस फारण गुलाम रत्यने, दास-दासी रतने की प्रथा थी। हिन्दू-समाज में शूद्र वर्ण भी एक प्रकार से अवोध, दुर्बेड, परतन्त्र और परावटन्धी वर्ग है। पर अपने नव समाज में ऐसे वर्ग के टिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात् अब कोई शूद्र बना रहे यह ठीक नहीं। (यहाँ 'शूद्र' जच्द ना प्रयोग मूळ चातुर्वण्यं की रचना करनेवाडों के अभिप्रेत उटात्त अर्थ में नहीं, विक्त शूद्र सम्बन्धी जो सामान्य माव देखने में आता है, उसीको सामने रतकर किया गया है।) तथापि आजकट शारीिक श्रम से भागनेवाटा एक नवीन

से अथवा सरकार की ओर से अधिकाधिक संख्या में चलाये जा रहें हैं और इनमें लारों नौकर भरती किये जा रहे हैं। व्यापार भी उसी प्रकार यहुत बड़े परिमाण पर चलता है और उसमें भी गुमादतों का वर्ग वड़ी संख्या में लगा रहता है। कृपि का विकास जैसे-जैसे होने ब्याता है और उसमें यंत्रों से काम लिया ज्ञाता है, बेंसे-वेंसे खेती भी बड़े परिमाण पर मजहूरों से करायी इसमें समाज स्वास्थ्य की हानि तो है ही, साथ ही मानवता का भी ह्रास है। पहले की पृथक स्वतंत्रता नष्ट हुई, पर उसके स्थान में साधिक स्वतंत्रता नहीं आ पायी। जैसे जैसे अकेले स्वतंत्र रूप से करने के घंधों के स्थान में वडी-बडी सख्याओं के द्वारा चलनेवाले उद्योग आते हें, वैसे-वैसे स्वतत्रता भी साधिक होनी चाहिए अर्थात् सघटित उद्योग सहकारिता से चलने चाहिए। पर सामध्ये की कमी और परस्पर अविश्वास होने के कारण कारीगर और सेतिहर पूँजीपति के मजदूर बनकर रहना ही पसद करते हैं। भारत में पहले असरय प्रादेशिक राज्य थे। अप अखिल भारत का एक सघ-राज्य बना है। पर इसके वनने के पूर्व इन सारे राज्यों को त्रिटिश आधिपत्य के कोल्ह में से पिलकर निकलना पडा है। आज ख्योगों की वहीं अवस्था हुई है। इस छोग जैसे ब्रिटिशों का प्रमुत्व स्वीकार करके भी मन में उन्हें सरापा ही करते थे, वैसे ही मजदूर भी पहले नौकरी पाने के लिए मिलत-आरजू करते हैं, पर नौकरी पा लेने पर मालिक के नाम को रोया करते हैं। यह उनका दोप नहीं, मालिक मजदूर के नाते वा ही दोप है। ब्रिटिश और भारतीय

याने द्यह बन गये हैं। पहले मजदूर ही माल्फि हुआ करता या, पर अब अधिकारा लोग नौकर और अछ थोडे-से माल्फि वन गये हैं। समाज के दो दुकडे हो गये हैं। पहले जो स्वयन्त्युक्त उत्पादक थे, वे अब कारखाने की मशीन के पूर्ज बन गये हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ इस नौकरी-निष्ठा का प्रसार हो रहा है।

अकस्मात् हुई हे और उसमें स्वतंत्र द्यत्तिवाले ब्राह्मण क्षत्रिय-वैदय भी वह चले हैं और डिन्पेड (याने बेट कम्) होकर नौकर

जाती हैं। चीनी के कारखाने आजकल घड़े काइतकार यन गये हैं और दूर-दूर के किसान भी उनके खेता पर मजदूर वनकर काम करने एक्ट्र होते हैं। यह सारी वाढ नदी की बाढ जैसी का शास्ता-शासित-सन्द्रन्थ जैसा अनुचित था, बैसा ही यह माहिक-मजदूर-सम्बन्ध भी अनुचित है और उसमें से अविश्वास और तिरस्कार, शोपण, जॉगरचोरी, हड़ताल और वर्ग-विमह आदि अन्तर्थपरा ही चलती है। अतः यह मूळ दोप ही हराया जाना चाहिए। अर्थात मजदूर स्वर्थनियुक्त और आतस-निर्मर हो। केंद्रित उद्योगों के इस जमाने में यह स्वयं अकेला न रहे, सामुदायिक बने। समुदाय के स्वर्थनियुक्त होने का मतलब यह हुआ कि वह सहकारिता के साथ काम करे। मजदूर कार- खानों में, घेतों पर और दूकानों में बो एकत्र हों, समता, सह- कारिता और संयुक्त उत्तरवायित्व के नाते एकत्र हों, यही सचा मार्ग है। मैनेजर, इंजीनियर, मुहरिंर, सरदार आदि भी मजदूर ही हैं। उन्हें भी चाहिए कि सहकारिता का यह नाता स्थिकार करें। सामान्य मजदूरों की अपेक्षा उनका मेहनताना अधिक हो या न हो; कितना हो, यह परस्पर विचार-विनेमय से निश्चित किया जाय।

यह सब प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ वर्ग में नम्नता आनी चाहिए और कनिष्ठ वर्ग की भी योग्यता याने बुद्धि और योजना-शक्ति, साथ ही उदारता याने उत्तरदायित्व की पहचान बढ़नी चाहिए। इसमे दोनों पक्षो को बुछ कष्ट होगा, पर कष्ट के विना कोई समृद्धि नहीं होती।

#### २६. पूँजीपति भी द्यापात्र ही

समाज के इस विभाजन में हम छोगों की सहानुभूति का झुकाय समायता ही किंगिट याने मज़दूर वर्ग की ओर होता है। तथापि पूँजीपतियों के छिए भी हमारे वित्त में सहानुभूति होने चाहिए। संतों का यही छछण है कि उनके छिए राजा-रंक होनों ही समान होते हैं। रंक पर दया हर किसीको छात्री ሄ६ है। पर सभी दृष्टि संतों को प्राप्त होती है, उन्हें राजा पर

भी दया ही आती है। 'Uneasy lies the head that wears the Crown' अर्थात् राजा के भाग्य में सुत्पर्वक सोना भी बदा नहीं होता, जो गरीब से भी गरीब को यथेष्ट मार होता है।

सम्मव है कि पूँजीपति ध्येय-दशीं लोग होते हैं और ध्येय उन्हें आकर्षित किये रहता है। नव-निर्माण में उनका चित्त लगा रहता है। किसी कूपर या किलोंसकर के मन में यह बात आदी है कि हम होग नये नये जीजार सब विदेशी ही सरीदते हैं। इसके बद्छे यदि विदेशों से निवान्त आवश्यक यंत्रमर मँगाकर यहीं अपना कारसाना सोलें, वो किसानों को सस्ते औजार मिल सकेंगे और इन ओजारों को धनाने की मजदूरी भी उन्हें मिलेगी। आसपास के ध्रमिक यदि उनसे जिम्मेदारी के साथ सहकारिता करने को वैयार हों, तो उन्हें अलग रखकर अपने ही हाय में मालकियत रखना उनकी हवस हो, ऐसी कोई निश्चित यात नहीं है। पर जहाँ हर कोई वेतन ही माँगता है और समृचे धन्धे के लाभ-रानि में हाथ वँटाने को तैयार नहीं है, वहाँ मालिक वने रहने के सिवा उनके लिए और कौन-सा टपाय है ? मजदूरों के सहकार्य से कोई कारताना चलाने की वात जहाँ एक कदम भी आगे नहीं पढ़ पाती, वहाँ मालकियत स्वयं स्तीरत कर काम चहाये चहना अपरिदार्य होता है। आज भी आदिवासी तथा अन्य पिछड़े हुए वर्ग के नाम पर जो सहकारी सेती या जंगल कामगार समितियाँ चलती हैं, उनके बारतिवक चालक अपने को सेवक फहानेवाले लोग ही होते हैं। मारा संझट उन्हें ही उठाना पहता है। आदिवासी पेपल रोज की मजदूरीमर जानते हैं। ऐसा किये निना काम भी नहीं चलता। इसीमें से धीरे-धीरे आगे का मार्ग निराडना होगा। मजदूर महकारिता के नाते

मालिक वर्ने, तो उनकी उन्नति हो सकती है, मालिको को भी छुटकारा मिल सकता है।

मारुकियत जैसे क्षोपण का प्रयत्न है, वैसे ही मजदूरी भी क्षोपण का ही प्रयत्न है। मजदूर अपना वेतनभर चाहता है। इसके पीछे यदि मारिक को घाटा हुआ ऑर उसका कार-खाना नीखाम होने की नीवत आयी, तो मजदूर कहता है कि 'नीखाम मे जो कारखाना छेगा उसके वहाँ मैं नीकियी कर छूँगा।' वेश्या कभी विषया नहीं होती, वह तो धर्मपत्न के ही भान्य के है। मारिक-मजदूर की कुस्ती है, दोनों एक दूसरे को चूस छिया माइते हैं। इसमें बहुषा मारिक की ही बन आती है, कभी मजदूर का भी खाम होता है।

## २७. समाज-संघटन

ममुष्य सामाजिक याने समाज-प्रेमी और समाजायछंबी प्राणी है। सियार, छुन्ते, हिरम एकाकी जीवन सुख्यपूर्वक जी सकते हैं। महुत्य के टिए यह संभव नहीं है। डसकी आवश्य-कताएँ इतनी विविध्य हैं कि उनकी पूर्ति के टिए उसे सारे जगत के टोनों के साथ सहकार्य स्वीकार करना ही पड़वा है। अर्थात ममुष्यों को एकत्र होना पड़ता है, एक दूसरे का आध्रय देना पड़ता है। छुन्त, गाँव, बाजार, राष्ट्र और राष्ट्रसंव बनाने ही पड़ते हैं। इस प्रकार मनुष्यों का हर वरह से जो संना हुआ करता है, उसक सन्त मनुष्यों सह हम तरह से जो संना हुआ करता है, उसक सन्त मनुष्यों सह स्व हम तरह से लो होना खाहिए। जन कोई मनुष्य सुझसे मिलता है तम मेरे मनमें 'इससे मेरा क्या काम वन सकता हैं ?' ऐसा विचार न उठना चाहिए, बल्कि 'इसके टिए मैं क्या कर सकता हूँ ? ईश्वर की इस पूर्ति की पूजा मेरे हार्यों किस पकार वन सकती हैं ?' ऐसा विचार वन सकती हैं ?' ऐसा

86

शोपण-मुक्ति और नव समाज दे सकता हूँ ?' इसकी चिन्ता होनी चाहिए। दूसरे के घर जाते हुए 'में उसके छिए कीन्-सी भेट छे जाऊँ' इसका ध्यान होना

चाहिए। यही संस्कृति है। मेरे इच्ट-मित्र मुझे भोजन के छिए निमंत्रित करते हैं। मेरे लिए विशेष प्रकार का भोजन भी प्रस्तुत करते हैं। पर मेरा उनके यहाँ जाना दायत उड़ाने के टिए न हो । अपने घर मैं जो चाहूँ जीमर खा छँ, पर दूसरों के यहाँ मिताहार ही करना होता है। भोजन केवल स्नेहालाप का निमित्त होना चाहिए। 'सार संसार का पर-उपकार'। (सेनापित बापट) 'पर' कहते हैं श्रेष्ठ को, परमेश्वर का वह प्रतिनिधि है। उपकार बहते

हैं समीप छाने को, अपनाने को, पर-उनकार ही ईश्वर से नाता जोडने का मार्ग है। एक देश के लोग दूसरे देश में अथवा एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जायँ, घन कमाकर अपने घर लाने के लिए नहीं, बहिक वहाँ के लोगों की सेवा करने, उस सेवा के लिए पर्याप्त

निर्वाह-व्यय छेने और जो ग्रुट यच जाय, उसका वहीं सद्व्यय करने के लिए। इस प्रकार एकत्र होना ही समाज पड़ना है। भीड़-भाड़ अलग चीज है, समाज अलग। रेलगाडी में होनेताली भीड

समाज नहीं है। वहाँ तो हर किसीकी अन्य सन्हेसाथ

व्यक्ताव्यक्त स्वर्धों ही चलती हैं। अभी हम लोगों पा जो समाज है, वह रेलगाडियों में होने-

वाटी भीद जैसा ही स्पर्धाउट है। दूसरे पर आनेवाटा संकट मेरे िये अवसर यन जाता है, यही इसेना सूत्र हैं। फारण शूमि पर किसीका स्वामित्र होना अन्य प्रामप्रामियो की बंचना ही है।

ब्याज, भाषा, राग्ड इत्यादि एफ-दूसरे को विटिनाई में डालकर ही हम खोग प्राप्त किया करते हैं। मालिय-गजदूर की सुश्ती तो

सर्वत्र ही है। स्पर्धा का यह स्थान सेवा और आत्मार्पण को मिलना चाहिए। आपका संकट मेरा संकट है और मेरा सुअवसर आपका भी सुअवसर।

इसमें व्यवहार और तर-तम भाव भले ही रखें, 'जस को तस' की नीति भी चाहे वरतें, पर अपना झुकाव देने की ओर हो, लेने

की ओर नहीं।

यही सचा मानव-जीवन है। विश्व-शान्ति की यही छंजी है। शान्ति जहाँ मिछी, तुष्टि और पुष्टि भी आप ही आ जायंगी।

## २८. ग्रामदान और अर्थश्चिता

हम छोग जो अर्थश्चिता और शोपण-मुक्त समाज-व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वह बहुत कुछ प्रामदान से सिद्ध हो जाती है।

प्रामदान में जमीन की मालकियत पर कोई दावा नहीं करता, इससे शोपण का मुख्य मूळ ही नष्ट हो जाता है। अन्य आर्थिक व्यवहार भी शोपण-मुक हो सकते हैं। प्रामदान सर्वोदय-समाज का अपने नृते का क्षेत्र है। इसमें कोई किसीका प्रत्यक्ष शोपण करनेवाळा है ही नहीं, पर जिसे हम अप्रत्यक्ष शोपण करनेवाळा है ही नहीं, पर जिसे हम अप्रत्यक्ष शोपण कर के कह आये हैं (जिसका स्पष्ट निर्नेश नहीं किया जा सकता), यह भी मम्मवता गुर्ते न हो। अर्थात् विशिष्ट श्रेणी की उद्योगिता, निर्व्य-समाज और नितव्यिता आहे का पानन करनेवाळे विभिन्न पेशों और जाति-यमी के प्रामयासियों का जीवन-मान और तत्मळस्वरूप संस्कृति-मान समान ही होगा। कुछ असमानता रह जाय, तो सककी सम्मित होने से ही रह सकती है। प्राष्ट्रण और यमार, शुद्ध और मातंग, तेछी और दर्जी, खुळाह औं कोंच समार, शुद्ध और मातंग, तेछी और दर्जी, खुळाह औं कुंमार आदि के मिश्र-भिन्न व्यवसाय वने रहेगे; पर वन सक्के रहन-सहन में विविधता मळे ही रहे, विपमता न रहेगी।

दशी-त्रत रहेगा, तो कोई शिवरात्रि-त्रत । यह तो हो सकता है, पर किसीके यहाँ अन्त बरबाद हो और किसीके यहाँ चूल्हा भी न जले,यह नहीं हो सकता। कोई घोती पहनेगा, कोई पतत्कृत; पर यह नहीं होगा कि किसीके घर के फटे-पुराने कपड़े कोई दूसरे घरवाले पहने । लोग एक-दूसरे के,यहाँ काम में मदद करने जा सकते हैं, पर यह जाना एकतरफा न होगा, पारस्परिक होगा। इसमें मालिक-मजदूर या श्रेष्ठ-किनष्ठ का भेद न रहेगा, अड़ोस-पड़ोस का नेह-नाता रहेगा। गाँव में कोई किसीका नौकर न होगा, सब संगी साथी ही होगे। पूर्व काल में भी गाँव संघटित था। परस्पर समत्व और पड़ोस का नेह-नाता था, संतोप और मेल था, पर इन सबमें विषमता थी। कारण वह राजतन्त्र का समय था, भू-पतियों का जमाना था । अय राजतन्त्र समाप्त हो गया है, छोकतन्त्र और छोकनीति का उदय हुआ है। अब माम-संस्था का निर्माण छोकनीति के अनुसार करना होगा, तभी यह सुखद और स्थायी होगा। इस होकनीति की नींय होगी भूमि का तत्त्वतः विश्वार्पण और व्यवहारतः ग्रामार्पण I

किसान माम-समाज का मानदण्ड (नापने की छाठी) रहेगा। और वर्ड्ड, छहार, छंभार, चमार तथा तेली, तमोली आदि गाँव-काम करनेवालों का जीवन-मान किसानों के समान रहेगा। मटके, चप्पछ, सूप, चलनी, धुनाई, धुनाई आदि की दरें गॉव की बाजार-टर से निश्चित रहा करेगी। ये गल्छे के रूप में हो सकती हैं अथवा रोकड़ के रूप में। इन दरों से किम प्रकार व्यवहार चलता है, यह देसकर उनमें यथायोग्य संशोधन होता रहेगा। 'व्यवहार चलने' का मतलब यह है कि इन दरों पर काम करनेवाला श्रमिक मामान्य रूप से काम करते गाँव के

सामान्य जीवन-मान के साथ रह सके। गाँव का ही कोई वुद्धिमान मतुष्य चैद्यक की विश्वा पाकर वैद्य का काम कर सकता
है। वैद्य को अनायास ही विद्येप सम्मान प्राप्त होगा। गाँव के
ही कुछ विद्वान् मिलकर विद्यालय चलायेंगे। 'विद्वान् सके
पुज्यते' इस न्याय से प्रामवासी जनका विद्येप आदर करेंगे, पर
जनका अन्त-यत्त और घर-बार अन्यों से भिन्न न होगा। इसी
प्रकार बढ़ई और लुहार के काम में, चित्रकला में, इतना ही नदी,
बिद्ये पेड़ पर चड़ने, नदी में तैरने, गहराई में गोता लगाने मे
तो लोग विद्योप नियुण होंगे, गाँव के लोग जनकी यड़ी इज्ञात
करेंगे। विद्येप अवसरों पर जन्हे दाल या ज्ञाल भी पारितायिक
हप में दी जा सकेगी, पर नकह रूपया अधिक मिलने की आशा
न रहेगी, न जनकी वैदी अपेका ही होगी।

प्रामवासियों की मुख्य-मुख्य आवश्यकताएँ—अन्न, वस्न, घर, रक्षा, शिक्षा—गाँव के ही साधनों और सहकार्य से पूरी की जायँगी। खास-रास चीने वाहर से मॅगानी पड़गी। उसी प्रकार गाँव का अतिरिक्त उत्पादन वाहर भेजना पड़ेगा। यह छेन-देन गाँव की संगुक्त माछिन्यतवार भेजार पड़ेगा। यह छेन-देन गाँव की संगुक्त माछिन्यतवार भेजार होगा। इस व्यवहार में ऐसी शंका उठ सकती है कि हम दूसरे गाँवों का या दूसरे गाँव हमारे गाँवों का शोपण तो नहीं कर रहे हैं। पर ऐसी शंका वाहरी व्यवहार के ही सम्बन्ध में रहेगी। गाँव मे अन्तर्गत शोपण नहीं होगा। कभी अगर ऐसा होता देस पड़े, तो तुरत उसका सुधार किया जा सकेगा।

गॉव एक वडा कुटुम्य या आश्रम जैसा ही है। मूलतः हमार गॉव परस्पर के आश्रय तथा आश्रम-भावना से ही बस्ते। पहले मनुष्यों की वस्ती विष्यरी हुई थी। वहुत-सी जमीन पने जंगला में बॅटी थी या परती पड़ी हुई थी। किसी गॉव की बस्ती जन वढ़ जाती, तन कोई पुरुपर्थी मनुष्य टूसरी तरफ नया उपनिवेश दसाने का उद्योग करता । पाने के लिए तथा रोवी-यारी के लिए जल मी सुविधा देखकर ही नये उपनिवेशों के स्थान निश्चित किये जाते । पर कहीं भी अकेले-दुकेले जाकर बसना या खेती करना सम्भव नहीं था ! इसलिए उसे संगी-साथी जुटाने ही पज़ते थे ! और केवल रोती से मनुष्य का काम नहीं चलता । पर, फपड़ा, जूता, वर्तन, दवा इत्लादि अनेकानेक वस्तुओं की उसे आवस्यकता होती है; इसलिए इन सब चत्तुओं को निर्माण करने का कोशल ररानेवाले संगी-साथियों को अपने साथ लेना पड़ता था । अर्थात, नयीन उपनिवेश के लिए यहई, जुहार, नाई, घोशी, तेली, ज्यार, महार, मातंग, प्ररोहित, भगत, जुनकर, इर्जी इत्यादि विविध पेशों के लोगों की आवस्यकता होती थी। ऐसे सब लोगों को मानकर, संग लेकर, परस्पर के आश्चय से ही नथीन गाँव वसाये गये और परस्पर के सहाये से ही आज तक बंदातुबंश वसो हुए हैं। कोकण-मदेश से गाँव तिसां-निर्मित गढ़ जैसे होते हैं, अन्यव ऐसे गाँव हैं, विनके चारों तरफ प्राचीर उठायी गयी हैं।

इस प्रकार अत्वेष गांव कोई हुन या आश्रम अथवा एक विद्याल छट्टम्ब ही हैं। अब तक ये हुने एक-एक हुनेपाल या किल्हेदार चाने गांव के मुस्तिया, बसूली के ठेकेदार या महाल के मुख्य अधिकारी की सत्ता के अधीन रहे। अब इसी संघटना का समस्वप्रधान नवीन संस्करण करना होगा।

#### २९. ग्राम-संकल्प

समता लानी होगी। इसी प्रकार पहले डाकुओं और छुटेरों से गॉवों की रक्षा के लिए जैसे उनके चारो और किलेबन्दी हुआ करती थी, बैसे ही अन आधुनिक बोबोगिक और ज्यापारिक आक्रमण के निवारण के लिए आर्थिक किलेबन्दी का होना आजन्यक हैं। तभी ये गाँव टहर सकेंगे। आजकल यातायात के उत्पादन भी विपुल और सस्ते हो रहे हैं। केन्द्रित यन्त्रोद्योग की स्पर्धा के आगे प्रामोद्योग एक-एक करके तीत्र वेग से नष्ट हो गये। गाँवों में खेती ही एकमात्र उद्योग रह गया। पर खेती अकेटी ठहर नहीं सकती, जैसे मनुष्य एक पेर पर अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। खेती को प्रामोद्योग का संग मिलना ही चाहिए । प्रामोद्योग नष्ट हो जाय, तो खेती भी छड़खड़ा जायगी और गॉव उजड़ जायंगे । इसिंहए कारसानों के और जागतिक ज्यापार के आक्रमण के निवारणार्थ गाँवी की मजबूत आर्थिक किलेनन्दी करनी होगी। इस किलेबन्दी का ही नाम विनो गा ने 'माम-मंकल्प' रखा है। माम-संकल्प का अर्थ यह है कि गाँव के छोग एक विचार से यह निश्चय करें कि हम अपने लिए आवश्यक अन्न, वस्त्र, अथवा साञ्चन, कागज, तेल, दियासलाई, चीनी आदि स्वयं ही उत्पन्न कर उनका उपयोग करेंगे। गाँव के तेली, कुंभार, दर्जी, बुनकर आदि का तिरस्कार कर वाहर का माल, चाहे वह देराने में सडील और खरीदने में सस्ता हो, कदापि न छेंगे। तेली, बुनकर, दर्जी, छंभार, चमार, रोतिहर आदि समस्त गॉववाले एक-दूसरे के धन्धे चलाने का निश्चय करे, तो गॉव की

सम्पत्ति का छुटना वन्द होगा। गॉव की सम्पत्ति गॉव मे ही फैंडेगी और आत्मसात् होगी। अर्थात् सादी-प्रामोद्योग की वस्तुएँ ही प्रामवासियों को लाभ पहुँचायेंगी और सस्ती पड़ेगी। और तो क्या-ये सब चीजे उन्हें एक तरह से मुक्त में ही भिलेंगी, क्योंकि खेती से बचे हुए समय में गॉब के छोग गॉब के ही साधनों से, अन्यथा व्यर्थ जानेवाटी शक्ति से, उन्हें निर्माण किये होंगे। गॉव एक बड़ा इंदुम्ब है। क़ुदुम्य में परायापन जहाँ आया, वहाँ पति को पत्नी महंगी जॅचती हैं, कमानेवाली स्त्री को उसका अपना पित भी महँगा माङ्म होता है और नौकरी करने बाले दम्पति को बच्चों की मॅमाल करने में पड़ता नहीं पड़ता । इससे संतिति-नियमन सस्ता पड़ता है। बात स्पष्ट है, अन्न से विप और जीवन से मुखु जब भी सस्ती ही पड़ेगी। प्रामोद्योगों संज्ञाटा लगा रहता है, वहाँ धुनकी की बीणा, चरसे का बाजा, करपे का राट-खुट और तेल की धानी का कूँकूँ स्वर गूँजने लगता है।

प्राम-संकल्प का अर्थ है 'खडेशी'। 'खदेशी' याने केवल देशी मारु ही नहीं। स्वदेशी का अर्थ है अपनों के लिए अपनत्व-वाप को बाबा और मोसी को मोसी कहना, अपने गॅबार भाई-वंधुओं से उद्धित न होकर उनके अभिमानी होना, मेरा देश मुझे प्यारा सही, पर उससे इस गुना प्यारा मेरा अपना गॉन है। मॉ को अपना काला-कल्रटा, छश और नटसट वेटा ही जैसा प्यारा होता है, वैसा ही मुझे अपना गॅवारू, दुर्लभ, वेडील, अपढ़, अनजान देढ़ा गाँव भी प्यारा छगता है। मैं उसी गाँव से अपना परिचय कराना चाहता हूँ। हम छोग अपना परिचय वाजपेयी, दुरुश्रेष्ठ, रायत आदि कुटों के नामो से कराते हैं। कुछ टोग पुरोहित, बढ़ई, तेली जैसे जातिवाचक नामों से परिचित होते हैं। पर हमारे द्राविड, कर्णाटकादि दक्षिणी भाई सुरमंगलम् , नागसंद्र आदि अपने-अपने प्रामनामों से ही अपना परिचय देते हैं। वहाँ के सभी हुछ और जातियाँ अपने प्रामनाम को आगे रखदी हैं। यही यथार्थ 'स्वदेशी' दें । गॉववाली के सब गुणनीप जानते हुए भी उनसे आत्मीयता रसना, उनका गुणनसंवर्द्धन और दोप-निरसन करना, यही शामनिष्ठा है। गाँव की सत्ता से बाहर भी किसी सत्ता को श्रेष्ट न मानना ही शाम-शरणता है। इस प्रकार वी प्राम-शरणता प्राम<del>-स्वराज्य</del> का मृङ आधार है।

## ३०. उदक-शान्ति

भूमि का स्वामित्व और उसके चिरंतन लगान का निरसन, व्याज भाड़ा आदि का नियंत्रण, प्रामदान और प्रामन्संकल्प, कारदानों का संचालन इत्यादि का प्रचलन हो जाने से शोपण के मुख्य-सुख्य सब द्वार वन्द हो जाये। तब प्रसंगविशेष में शर्तनामों और लेन-देन की कुछ खिड़कियाँ या दरजे रह जायँगी। यो लोक-शिक्षा से धीरे-धीरे मिटेगी। इससे समाज के आपसी असंतोप के कारण दूर होंगे और रतस्य त्नेह और सद्भाव बना रहेगा। उसीसे फिर मनुष्यों के गुणों का विकसन और मुख-संवर्द्धन साधित होंगे। इस प्रकार अहिसक समाज की स्थापना होगी, गाँव का गोकुल बनेगा, पृथ्वी का हमी बनेगा।

पर आज तक हम छोग जो एकन्ट्सरे का शोपण करते रहे, एकन्ट्सरे की कठिनाइयों से अनुचित छाम उठाते रहे, उसकी कटु स्पृति कैसे मिटेगी १ उस शोपण से उत्पन्न विपमता और विपमता से उत्पन्न होनेवाले वैपम्य का शमन कैसे होगा १

इसके लिए इम सबको ही—विनको और गरीजों को—सामु-वायिक प्रायक्षित्त करना होगा। इम सभी उस पाप के भागी हैं। वोप व्यक्ति का नहीं था, उन पद्धतियों का था और उन पद्धतियों को हमने आपने सबने ही माना और चला रद्धा था। अब हम मच को ही जैसे उन दुए पद्धतियों का त्याग करना है, बैसे ही पूर्वट्रत दोगों का हम सबको प्रायक्षित्त भी करना है।

आज हम सब का ही धन—अमीरो का बहुत और गरीवो का योड़ा—दूपित धन है। अष्टाचार सार्वतिक हो गया है। हम मभी उस अष्टाचार के कारण हैं। इसटिए यही उचित है कि कोई किसी पर दोप न छगाये।

पहले ऐमा रिवाज था कि किसीके जनमने वा किसीके

मरने पर लगनेवाले अज्ञोच से सारा घर और घर की सभी चीजें अरुचि मानी जातीं और अज्ञोच-काल समाप्त होने पर इस अञ्जीवता को हटाने के लिए उदक ज्ञानित की जाती थी। ऐसी ही एक उदक-द्यान्ति हम लोग भी करें।

इस ज्ञान्ति में सब कोई यथाजांक वान करे। भूमियानों को अवाधित स्वासित्स सारी भूमि का ही छोड़ना है, पर इसके सिता भूमि के क्षाधित स्वासित्स और उससे प्राप्त होनेवाले तात्कालिक पीत में से भी जितना सम्मय हो, उतना ये गरीवों को दालकिक पीत में से भी जितना सम्मय हो, उतना ये गरीवों को दाल होत्त , पर इसके अळावा भी ये असल में भी गरीव ऋणिकों को छुछ हुट दे है। बोई अन-धान्य का, कोई में अल्पितों का, कोई समदान भी करे। मजदूरों ने कभी विश्वत से अधिक मजदूरी न छी हो या करें ने मिली हो, ऐसी वात नहीं है। संग्रांति के अवसर पर मध्या दिखाँ कोई कल या पाने की चीज लुटावी हैं, उसी प्रकार हम छोग भी जो सम्यक् मान्ति याने संत्रांत्वि पर यथाशित हम से अधिक हम से स्वाहरों हैं, उसी प्रकार हम छोग भी जो सम्यक् मान्ति याने संत्रांत्वि पर यथाशित स्व लुटा है। असं अपना-अपना मर्चन्व म सही, पर यथाशित स्व लुटा है।

इस प्रभार जो जिसना दान करे या न करे, उसे सब सधुर मानकर स्थीमार करें और विद्यक्ष बातों को गुरुपकर ऐसे साले बहुँ दि कोई ज्यादनी न करने पाये और सब परस्तर प्रेम से रहें । धीमार इंन्स्सपाये ने दान की परिभाग ही 'हानं यदाहालि मिबिमार' की है, जो सर्गया योग्य हैं। 'यथाहित' का अर्थ होता है, पीठे जिसके लिए प्रभाताप न हो और सन की प्रमन्नना कर्ता रहे।

बुछ लोग फर महते हैं कि सब लोग अपने पाम जो कुछ

भी है, सब दे दे और तब सबमें उसका समिवभाग हो। पर ऐसा करना बल्जयोग होगा और अब तक जो अमीरी के अध्यस्त रहें हैं और हमने-आपने ही जिन्हें इस प्रकार रहने दिया, उन्हें एकाएक नीचे सींवना अन्याय होगा। उन्हें नवीन परिस्थिति के अनुकूल हो लेने का अबसर देना चाहिए। उनने पास जितनी भी सम्पत्ति बची हो, इसके आगे, उसका कोई दुरुपयोग नही सकेगा। उस सम्पत्ति के बल पर वे दूसरों की कमाई पूर्त नहीं सकेंगे। फिर वह कालवश क्षीण ही होती चली आयगी। तब किसी निर्विप और मरे के किनारे पड़े हुए सॉप पर प्रहार करने में कीन-सा पुरुपार्थ हैं?

में अहिंसा के द्वारा, घृणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति के का उपयोग करके लोगों को अपने विचार का वनाकर, के बार्यिक समता सम्पादन करूँगा। मैं तब तक टहरा नहीं रहेँगा, जब तक सारे समाज को वदलकर अपने प्रयाल के कान वना हूँ, में तो सीचे अपने जीवन से इसकी ग्रुर्फ आत कर हूँगा। कहना न होगा कि अगर में पवास के मोटर माहियों अधवा दस बीधा जमीन का भी मालिक के हैं, तो में अपनी करपा की आर्थिक समता सिद्ध करने के प्रांत आहान ही रख सकता। इसने लिए मुझे गरीव से गरीव आहान मही रख सकता। इसने लिए मुझे गरीव से गरीव आहमी के स्तर पर आजाना पढ़ेगा।

# सर्वसामान्य

### १. योजना की अच्छाई

यहाँ तक शोषण-निरसन की जो योजना हमने सबके सामने रसी, वह बहुत प्रकार से अच्छी हैं। सुमर्याहित और सौम्य है, सरस्र और सुन्यवस्थित है, तर्क-शुद्ध और सुसंगत है, विचार प्रभान और विकाररहित हैं, प्रेममूलक और दण्डरहित है, मंत्रतिल और ममन्ययी हैं।

## २. सुमर्यादित और सीम्य

यद्द योजना सीन्य और सुमर्यादित है। इसमें स्वामित्य का निराकरण है। अत्राधित, निरंदुता स्वामित्व का निरोच है। परंतु तात्कालिक व्यवहार के निमित्त विनाहातील सम्मत्ति के लिए हुट रसी है। जिससे पास जो इस वया हो, उस पर उसका पूर्ण जिथकार स्त्रेगा। इसमें स्वामित्व को स्थानवद्ध किया तर पैसी में विद्वर्षों वालकर उसे पाँमी लगाने का हेतु नहीं है। इसलिए किसीके लिए पनसाने की कोई थात नहीं है।

'ईशायास्यमिदं मर्थम्', यह सच है। 'सब संपति रमुपति कर आर्था' यह निवार मरा है। सम्बत्ति मामाजिक निर्मिति है। उम पर पोई भी अपने अपने का स्वामित्व बताये, यह स्वष्ट ही असत्व और हास्यास्वद है। तथापि इस मृत्यमूत सत्य को अपने भेदममा देनीरेन जीवन के ज्यवहार में त्यति हुए 'मेरा' 'तेरा' के भेद करने ही पड़ते हैं। मैं और तू जब तक है, तब तक मेरा और तेरा मानना ही पड़ेगा। ऐकान्तिक साम्यवाद या साम्ययोग व्यवहार में आ ही नहीं सकता। कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं; विशिष्ट मर्यादा के अन्दर निजी सम्पत्ति के छिए अवसर रखना ही पडता है। उदाहरणार्थ, कुटुम्ब-परिवार मे भी अन्न का संग्रह और सिद्धान्न सबका ही होता है तथापि पत्तलें जब परस गयीं और हम भोजन के लिए बैठे, तो हो सकता है कि हमारा कोई भाई रोटी पर रखा मक्खन पहले ही उड़ा जाय और दूसरा भाई थोड़ा-थोड़ा हे और आखिरी कौर के छिए बचा रखे। जो ऐसे बचा रखेगा, उसे पीछे तक खाने को मिलेगा, पर जो पहले ही सारा मक्खन घट कर जायगा, वह दूसरे की पत्तल पर बचा हुआ मक्खन उठा न सके, यह न्याय्य ही है। रसोईघर में रसा हुआ अन्न यदापि है सबकी ही सम्मि-छित कमाई, पर पत्तल पर परसा अन्न जिस-तिस की निजी कमाई है और उसकी बचत भोजन कर चुकने तक जिस-तिस की निजी सम्पत्ति रहे, यही सुविधा और न्याय की वात है। माम्यवाद की किसी भी योजना में ऐसे निर्वन्ध और साथ ही कुछ रियायते भी रखनी ही पड़ती हैं। ये निर्वन्ध और रियायते ऐसे हिसाब से रखनी पडती हैं कि समाज-धारणा और मानव-गुण-संवर्द्धन मे पोपक ही हो, मारक नहीं। इन्हें निश्चित करते हुए समाज के व्यक्तियों की सामान्य मनःस्थिति ध्यान में रखनी पडती है।

निजी सम्पत्ति रखना जड़मूळ से ही उदाड़ दिया जाय, याने कोई व्यक्ति कुछ घचा रखे, तो भी उस पर उसका कोई अधिकार न हो और वह समाज की सम्पत्ति हो जाय, तो मनुष्य आरुसी और उड़ाऊ वन जायगा। आज का सामान्य मनुष्य उस हारुत में यही सोचेगा कि भीं अधिक नाम करूँ, तो उससे मुझे कुछ मिलनेवाला नहीं है, और कुछ भी न करूँ, तो दूसरो के श्रमों का फल तो मुझे पर वैठे मिलने ही वाला है ।'

इसिंहेए हमने निर्जन्य शोपण-निरोधभर के लिए रसे हैं और वचत के लिए हुट रसी है। इसका अभिप्राय यह तो नहीं हो सफता कि कोई पाहे, तो अपनी वचत दूसरों के हित में सर्च न फरे। यह तो वह अवस्व फर सकता है, पर यह निर्वन्य नहीं, अनुनव है। अनुनय शब्य का अर्थ होता है अपने पीछे पीठे लिए चलता, यहले किया पीछे फहा, अल्ल =पीछे, मेनी = ले चलता।

## ३. अपरिग्रह की श्रेष्ठता

अपरिप्रह, स्वात्मार्पण श्रेष्ट सम्पत्ति ही है। मनुष्य को चाहिए कि निजी प्रेरणा से ही अपना सर्वस्य जनता-जनार्वन को अर्पण कर वह श्रेष्ठ सम्पत्ति जोड़े। कारण दूसरों के छिए प्राण देनेवाले भाई-चन्द्र से बदकर सम्पत्ति और कोन-सी हैं? संग्रह करना पड़ोक्षियो अथवा समाज को ठगना है, समाज-द्रोह है। जो भाई अपने टिए सास तौर पर लड्डू अलग डि-ये में भरकर रसता है, उसे वे छडू तो मिलेंगे, पर यह अपने माइयों को सो देगा। वह हुदुम्ब-द्रोहे का अपराधी होगा। रुपया-पैसा डिजी याने हक्सनामा है। रुपये-पैसे का व्यवहार इस हुक्सनामे को तामील कराना है। इससे अड़ोसी-पड़ोसी, भाई-बन्द और सगै-सम्बन्धी मर्माहत होते और अलग हो जाने हैं, अपरिमह से मनुष्य अपने माहित होते जार जाउँ के जार से जाउँ हैं। हो जाते हैं। 'सब मोई मेरे छिए टोकपाछ हो गये, मगे-सम्बर्धा प्राणसंस्ता वन गये'—सुकाराम। सारा विश्व ही जिसकी वृत्ति में अपना पुरुष्य हो गया, उसके हिए बंजी-ताला, दस्तायेज, बसूबी, अब्ती आदि व्यवहारों पा एछ काम ही नहीं रह जाता । पर इस के लिए निजी प्रेरणा होनी चाहिए। इसलिए हमारी योजना में निर्पेन्ध और अनुनय के स्वतन्त्र क्षेत्र नियन किये शये हैं।

## ४. बचत की दीर्घतम मर्यादा

हमने जिस वचत के लिए छूट रारी है, वह श्रममूलक है और श्रवाहील भी है। तथापि यह संभव है कि सतत ज्योग और मितव्यय के वल पर वह यहांगी जा सके और विपुल धन संक्षित्र किया जा सके। फिर धन गोला-गास्ट जैसी ही एक शक्ति है। किसी महात्य के पास निजी तौर पर वन्दूकें और गोला-वास्ट वेहिसाव इक्ट्रा हों, तो वह महात्य समाज और सरकार के लिए सतरनाक होगा। इसी प्रकार किसीके यहाँ निजी सम्पति वेहद वह जाय, तो वह भी समाज के लिए भारी होगा। इसलिए कुल लोगों का यह कहना है कि निहींय याने शोपणरिहत धन-संचय की भी दीष्टम मर्योदा निश्चित की जानी चाहिए, जिसमें उससे अधिक धन-संचय कोई कर न सके।

इसी प्रकार कुछ छोगों का यह कहना है कि कोई निजी वचत चाहे जितनी संचित कर सके, पर उत्तराधिकारियों को उसके मिछने के सम्यन्ध में बिगेप निर्वन्थ होना जरूरी हैं। इसमें भी दीर्थितम मर्योदा निर्दिष्ट होनी चाहिए, अथवा उत्तरा-विकारी-कर छगाया जाना चाहिए।

तत्त्वतः हम इन स्वनाओं के विरुद्ध नहीं हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से इसमें कठिनाइयाँ हैं। तात्त्विक दृष्टि से ऐसे निर्वन्ध व्यक्तिस्वातन्त्र्य में वाधक हैं। तथापि विशेष संचय दूसरों का अपहरण किये विना सम्भव नहीं है। इसलिए व्यक्ति के संचय की दींपतम मर्यादा—यदि वह यथेष्ट विस्तृत हो —िनय वा सा सकती है। इसमें हुछ अनोचित्य नहीं है। पर उत्तराधिकार- नियन्त्र्य से द्वाराधिकार के लिए जो दींपतम मर्यादा है। हो सा पड़ती है। उत्तराधिकार के लिए जो दींपतम मर्यादा हो सकती है, वह यदि वैयक्तिक संचय की मर्योग्न से वहुत निम्न स्तर की हो—और तमी उसका हुछ

अर्थ हो सकता है-तो शेष सम्पत्ति अन्य किसीको दे डालने

के लिए मालिक को मजबूर करने का सा काम होगा। ज्यायहारिक कठिनाइयाँ ये हैं कि ऐसे कृत्रिम निर्वन्य से उद्योग और मितब्यय में उत्साह नहीं रहता और उससे भी विशेष बात यह है कि छल और घूस को अवसर मिलता है; उत्तराधिकार-निर्बन्ध से बचने के अनेक अपमार्ग निकल पड़ते हैं। निर्वन्य सरछ और सुज्यवस्थित होना चाहिए।

## ५. सरल और सुव्यवस्थित

इस दृष्टि से हमारी योजना सरल और सुव्यवस्थित है। (१) भूमि का सामुदायिक स्वाभित्व, (२) श्रमोपार्जित कमाई और वचत पर व्यक्तिमात्र का अधिकार, (३) व्याज-भाड़ा, हिविडेंड असल की भरपाई के अतिरिक्त अस्वीकार, और (४) सिको का अवमूल्यन, इतने ही उनके सूत्र हैं।

इसके सिवा शोपण-मुक्ति के उपाय के तीर पर कुछ छोग यह सझाते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सबका सामुदायिक स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व न हो । कुछ छोगों का यह सुझाव है कि भूमि के स्वामित्व की दीर्घतम मर्यादा निश्चित की जाय। हमारी थोजना में इनकी आवश्यकता नहीं है । मूमि का स्वामित्र मबका संयुक्त ही रहेगा। उत्पादन-माधनी पर सामुदायिक स्वामित्व सुद्रानेवालों का ध्यान उत्पादन के भारी साधनों पर ही रहता है, जैसे सानें, रेलगाड़ियां, मिलें, बड़े-बड़े कारसाने आदि । पर हमारी योजना में छोटे और वड़े साधनों में कोई भेट नहीं करना पड़ता । स्त्रानीं जैसे नैसर्गिक साधन सामुदायिक स्वामित्व में ही रहेंगे। मनुष्य-निर्मित साधनों में पावरहृम जैसा चरावन-साधन है, बैसा ही करवा और चरता ही नहीं. तकरी भी उत्पादन-साधन ही है। सिराई की मशीन के सहश

ही केंची और सुई भी उत्पादन-साधन ही है। साधन वड़े हो या छोटे, उनके मालिक को उनकी असली फीमत से अधिक माड़ा न मिलेगा। इतने से जोपण-निवारण का हेतु सफल होता है।

# ६. तर्कशुद्ध और सुसंगत

हमारी योजना सर्कशुद्ध है। ज्यक्ति-स्वातंत्र्य में इससे फोई वाया नहीं पड़ती और न्याय तथा समाजिहत साधते बनता है। हमारे किसी सिद्धान्त को फोई अस्तीकार नहीं कर सकता। जर्मादारी और पूँजीवाद, देहात और शहर, भागोयोग और कारराजे सबके लिए एक ही नीति से काम लिया गया है। कोई भी नियम या सिद्धान्त सर्वत्र लगा देने से उसकी पीड़ा एक-वारगी हलकी होती है। केवल जर्भादारी के विरुद्ध या केवल पूँजीवाद के विरुद्ध कोलाहल मचाने से तत्त्त् वर्ग को वह अस्या-वार-सा प्रतीत होता है, पर दोनों का सुमर्यादित नियंत्रण करते-वाली एक ही शाखशुद्ध योजना सामने प्रस्तुत होने से किसीको भी वह पश्यात अथवा अस्याचार जैसी नहीं प्रतीत होती।

#### ७. फैक्टरी-दान

योजना सबके लिए कसौटी हो, इस दृष्टि से प्रामदान के समान ही फैक्टरी-चान भी होना चाहिए। इस विषय में हमारी योजना परिपूर्ण न भी हो, तो भी उससे फैक्टरी-दान का रास्ता खुळ जाता है। फैक्टरी पर पूँजीपति का अधिकार पूँजीपट जाने तक ही रहेगा। फैक्टरी के छोटे-चड़े अभिक कार्यकर्ता सासुदायिक रूप से फैक्टरी के मालिक बनेगे। वे स्वतंत्र हो जायेंग, पर अन्तर्गत समता अथवा छोकतंत्र का बनना हो द्वारा। फैक्टरी की कमाई का वंटवारा छोटे-चड़े कामगारों की सममति से जहाँ हुआ, फैक्टरी-चन पूर्ण हुआ।

#### ८. विचारप्रधान, विकाररहित

हमारी योजना दुछ सास न्यायोचित और हितकर सिद्धान्तो पर खड़ी है। किसी व्यक्ति या वर्ग के छिए साधक या याधक होने की दृष्टि इसमें नहीं है। किसीका इसमें पक्ष नहीं किया गया है, न किसीका विपक्ष ही। इसमें मानवमात्र के कल्याण अथवा उन्नति का ध्यान है। किसीकी कोई हानि करने का हेत नहीं। इस गाँव की नदी पर पुछ वाँघा चाहते हैं। इसमें जैसे सवकी सुविधा का ही विचार रहता है, उस नदी में डोगी चलाने-वाले मल्लाहों को नुकसान पहुँचाने की कोई बात नहीं होती, उसी प्रकार यहाँ 'बहुजन-हिताय, बहुजन-सुरााय' की योजना नहीं; वल्कि सर्वहित, सर्वमुख साधने का प्रयत्न है। पुल वाँचने से मल्लाइ कुछ बेकार होते हैं अथवा शराववंदी से उसके रोजगारी कुछ कठिनाई में पड़ते हैं, उसी प्रकार इस सुधार-योजना से भी कुछ छोगों को सात्कालिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, यह हम समझते हैं, पर हमारा हेतु एन्हें कठिनाई में डालना नहीं है। उनकी वात्कालिक कठिनाई में से उनके हिए नया मार्ग निकालने में दूसरे लोग भी उनकी मदद करेंगे। सबके टिए सद्भाव हो, इस भावना से ही हमारी योजना निकली है और इसलिए यह विश्वास होता है कि सब इसका स्वागत ही करेंगे। हमारी क्रान्ति न भूमिवानों की है न भूमि-हीनों की, न मालिकों की न मजदूरों की, विलक सब मिलकर 'स्वान्तःसुराय' करने की यह सर्वोदयी क्रान्ति है।

#### ९. संतुलित और समन्वयी

इस योजना में जो 'नहीं'वाले हैं, उनके लिए उद्योग और मितव्यय के आश्रय से उत्कर्ष साधने का मार्ग उन्मुक्त कर दिया गया है, उनके मार्ग की कठिनाइयाँ दूर की गयी हैं, उसी प्रकार 'हाँ'वाले के न्याय्य हित-सम्बन्धों का पूर्ण संरक्षण किया गया है। इसमें विधान और लोकशिक्षा, निर्वन्ध और मत-परिवर्तन के रिट्स अलग-अलग क्षेत्र बॉट दिये गये हैं।

समाज-भारणा के छिए केवल विधान या निर्वन्ध पर्याप्त नहीं होता, यह हम मलीमॉित जानते हैं। निर्वन्ध के साथ-साथ अनुनय, विधान के साथ-साथ प्रेम, न्याय के साथ-साथ दया, याद के साथ-साथ विनय आदि का होना अत्यावस्थक हैं। समाज-धारणा में विधान का स्थान देह-भारण में अस्थि का स्थान जैसा है। केवल अस्थि-पिजर मेत होता है। उस पर रक्त-मांस का सम्पूर्ण बेष्टन हो, तभी देह के सब व्यापार चल सकते हैं। अस्थि भी मूलतः रक्त से ही वनती है, वैसे ही कातून या विधान बहुतों की निजी प्रेरणा से बनने चाहिए। रिधारीम्सिय हैं प्रेमिसिसरण। प्रेम के रिधारीमिसरण से सुदृद अस्थि-पिजर बनता चाहिए। अस्थि-पिजर जैसे रक्त-मांस के कार्य का आधार बनता हो, वैसे ही ये निर्वन्थ प्रेम के स्वयंस्कृत व्यापार के पोषक ही नहीं, स्वयं आधार बनेंगे। ये निर्वन्थ मनुष्य की समाज-निष्ठा का ही समाजीकरण हैं, साथ ही समाज-स्रारीर की सन्भाव्य

#### १०. ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

शोपण-निरस्तन की इस योजना से गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का कहीं से कोई बिरोध नहीं होता। हाथ आये हुए या रहे हुए धन के सम्बन्ध में धनिकों की दृष्टि और भावना क्या होनी चाहिए और उस धन का बिनियारों वे कैसे करें, यही ट्रस्टी-शिप का सिद्धान्त वतलाता है। हमारी योजना यह वतलाती है कि धनोपार्जन करते हुए किन-किन पथ्यों का सेवन करना चाहिए। इन दोनो सिद्धान्तो का समन्वय इस प्रकार होता है कि जो अपने आपको इस्टी समझता है, वह धनोपार्जन शोपण के मार्ग से कदापि न परेगा । शोपण-मुक्त मार्गों से वह जो घनो-पार्जन करेगा और जो पेतृक सम्पत्ति उसके पास होगी, उसीका वह दूस्टी होगा। जमीदारी और पूँजीशाही की वदौरत धन अर्जन कर उसका दृस्टी बनना दृस्टीशिप का उपहास है।

## ११ शान्ति-सेना के लिए आवश्यक

ग्रामदान से उद्भूत उत्तरदायित्व के तीर पर विनोगाजी ने शान्ति सेना की जो योजना चलायी है, उसके छिए हमारी यह योजना न केवल पोपक है, प्रत्युत आवश्यक भी है। समाज में शान्ति वनी रहे, इसके लिए पहले यह आवश्यक है कि अपने और समाज के आचार में से संघर्ष की जड़ें उताड़ कर फेंक दी जाय । इस निराई का वन्दोनस्त हमारी योजना से हो जाता है । १२. योजना का कार्यान्वित होना

हमारी यह योजना सरकार अथना गाँव गाँव के छोग कार्यान्तित करने का निश्चय कर है, तो क्या-क्या करना होगा, इसका विचार करना आवश्यक है। व्यक्ति भी व्यक्तिशः इसका पालन कैसे करे, उसका भी विचार कर हैं।

## १३. भूमि के दखल-कब्जे की पद्धति

इस योजना का पहला परिणाम अभी की मूमि के द्खल-क ने की पद्धति पर होगा, यह स्पष्ट ही है। गाँव की जमीन गॉव वे सभी मनुत्यों के लिए हैं। इसलिए जो-जो कोई सेती करना चाहते है उनमें से हर किसीको दूसरो के वरावर जमीन का हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा करने से अभी जो छोग मालिक के नाते या असामी के नाते अपने उचित अहा से अधिक भूमि भोग रहे हैं, उनने लिए कुछ कठिनाई होगी। इसी प्रकार जो छोग वतलाया हुआ काम करनेवाले रोत-मजदूर के नाते मजदूरी ही छेते चले आये, उन्हें भी अब अपनी ही जिम्मेदारी पर अपने ही प्रवन्ध से सारा व्यवहार करना पड़ेगा और फसल हाथ मे आने तक कई महीने राह देखते रहना होगा। इनके लिए भी एक दूसरी तरह की कठिनाई होगी। इन कठिनाइयो का निवारण सबको ही आस्था के साथ करना होगा। एक की कठिनाई सबकी ही कठिनाई समझी जानी चाहिए। भूभिहीनो को भूमि के साथ ही रोती के साधन तथा पेट के छिए अन या खर्च, जहाँ तक हो सके, बिना कुछ छिये या बिना च्याज का कर्ज देकर, जुटा देना होगा । इसी प्रकार उन्हें खेती का शिक्षण और मार्ग-दर्शन करा देना होगा। जर्मीदारो को भी कुछ काल तक निश्चित आय का आश्वासन गाँव दे। अपने पास की जो विकसित भूमि वे छोड देगे, उसका यदि वे ऐसी मॉग करें, तो क्रमशः घटता चलनेवाला अंश उन्हें कुछ वर्षों तक मिला करें अथवा उसके वदले में उसका इकट्टा मूल्य ही उन्हें मिल जाय। वह अंश या मूल्य यदि वे दान-बुद्धि से छोड़ दें, तो गॉबवाटों का जो सद्भाव उन्हें प्राप्त होगा वह उनके छिए लाभ का ही सौदा होगा। फिर भी यह वात उन्हींकी मर्जी पर छोड़ देनी चाहिए। पॉच-पॉच अथवा दस-दस वर्ष वाद सारी जमीन का फिर से वितरण होना चाहिए। कारण इस अवधि में छुटुम्बों की भूमि-विषयक आवश्यकताओं में वहुत हेरफेर होंगे। दूसरे गॉव के कोई छुटुम्ब यदि आ जाय, तो उन्हें भी जमीन मिलनी चाहिए। जिस तरह रेलगाडी की यात्रा में हर स्टेशन पर नये यात्री गाड़ी में घुल आते हैं और गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों का यह काम नहीं है कि वे उन्हें रोके, तथापि वाहर राड़े यात्री भी गाड़ी के अन्टर की भीड़ देखकर ही इस या उस गाड़ी पर चढ़ते हैं और फलतः सभी डिट्नो में सामान्यतः एक-सी ही भीड़ होती है, उसी प्रकार की अवस्था गाँव-गाँव की

रोती की भी होगी। किसीके लिए कोई रोक नहीं रहेगी। इससे कोई व्यर्थ ही भीड भी न करेंगे।

गॉव के जो उद्योग धन्धे ऐती के मीसिम में भी बन्द नहीं रखे जा सकते—जैसे बढ़ई, छुहार, नाई, घोबी, चमार इत्यादि के— उनमें छो हुए छोग यदि सेती न भी करें, तो भी उनके काम का बद्छा उन्हें इतना मिछना चाहिए कि उनका जीवन-मान किसानों के समान रहेगा। डॅंच-नीच की भावना या वर्षाव सकते ही छोड देना चाहिए और परस्पर बन्छुटन का नाता जोड़ना चाहिए।

#### १४. कारखाने

काररागने में काम युद्धि का हो, या शारीरिक श्रम का, उसे करतेगाले मैंनेजर, इंजीनियर, सरदार, मजदूर, विक्रेता आदि ही कारराने के चालक होंगे। कारखाने का काम उन्हें क्यार होंगे। कारखाने का काम उन्हें क्यार होंगे। कारखाने के का काम उन्हें क्यार होंगे। बार लाय आपस में कैसे वॉट ली जाय, यह प्रदन उनके आपस में ही तय करने का रहेगा। कारराने का संचालन सम्भव हुआ, तो सहकारी पद्धित से होगा, अन्यथा मालिक की पद्धित से अर्थात हुछ जरदायी चहफ होंगे होंगे साक्षियत का संचालन सम्भव हुआ, तो सहकारी पद्धित से होगा, अन्यथा मालिक की पद्धित से अर्थात हुछ जरदायी चहफ होंगे होंगे। जाकरायोंने ने काहर न जायगी। कारराने में जिनकी पूँजी हुगी, उनकी वह (विना व्याज की) पूँजी पटा देने की जिम्मेदारी कारराने पर पाने उसके चालको पर होंगी। मूळवन लोटाने के सिवा व्याज, भाडा, डिविडंड आपि हुछ नहीं दिया जायगा, पर इससे पूँजीयते नो सहसा कोई किटनाई न होंगे। कारण उसका मुख्यन विज्ञें वापस सिवने ही वाला है।

### १५. कर्ज-व्यवहार

उचित कारण से कर्ज की रकमें छेनी-देनी पड़ेंगी, अथवा

अन्न भी कर्ज के तौर पर लिया-दिया जायगा । इस कर्ज पर कोई व्याज न चढ़ेगा । असल उतारने के लिए वन्धक के तौर पर फसल, घर, औज्ञार इत्यादि रखा जा सकता हैं । जमीन में जो सुधार किये गये हो, उनके कारण मिलनेवाला अवधियद्ध और क्रमज्ञः घटनेवाला अंद्रा भी बन्धक रसा जा सकता हैं ।

हमारी यह सूचना प्रचिटित भूदान-विषयक विचार से भिन्न है। सुधारी हुई जमीन के तात्कालिक स्वामित्य का विचार ही सर्वथा भिन्न विचार है। परन्तु मामदानी गाँवों की व्यवस्था और व्यवहार अभी अनिश्चित अवस्था में हैं, उन्हें निश्चित रूप प्रदान करते हुए तात्कालिक स्वामित्य की यह बात माननी पड़ेगी। ऐसा किये विना हम समझते हैं कि व्यवहार में सुविधा न होगी। अस्तु।

# १६. व्यक्ति के कर्तव्य

हमारी इस योजना को सरकार अथवा समुदाय की सम्मति 
प्राप्त हो, इसमें दुछ समय छगना अपरिहार्य हैं। इसके छिए हमें 
वहुत विचार करना होगा। प्रचिहत पढ़ित में जो शोपण अथवा 
अन्याय है, वह जिनके ध्यान में आ जायगा, वे इस प्रचार को 
स सहमागी होगे। ऐसे छोग अपने भरसक उस विचार के अतु- 
सार आचरण करें, तो उनका विचार-प्रचार विशेष प्रमाचोत्पादक 
होगा। प्रचार की यात अछग रखें, तो भी जिन्हें यह विचार जैंच, 
उन्हें आत्मशुद्धि और आत्म-समाधान के छिए वैद्या आचरण 
करना चाहिए, समाज और सरकार माने या न माने। यह 
सांचिक आचरण की बात हुई। एक-एक व्यक्ति क्या करें ? उदा- 
हरण के तौर पर दुछ आंगे नीचे छिटो देते हैं:

(१) जिस व्यक्ति के द्राल-कब्जे में अधिक जमीन हो, वह अपने आनुमानिक उचित अंश की जमीन अपने पास रसकर वाकी. गॉव को साक्षी ररतकर, गॉव की सम्मित से गोग्य भूमि-हीनों को वॉट हे। यह अनुमान करना यदि कठिन प्रतीत हो, वो अपनी जमीन का छठा हिस्सा दान कर दे और वाकी जमीन यथागरिमाण वॉट छेने की अपनी तैयारी जाहिर कर दे।

(२) दराल-फट्डा याने खेत पी कमाई के न होते हुए भी मालिक के नाते जिस जमीन पर ऐसा दराल क जा हो, यह जमीन उसे जोतनेवाले असामियों को ही देकर अक्षम हो जाना पाहिए। स्वय रोत कमाने के लिए यिंड इसमें से कुछ रराना आवदयक हो तो जीवत परिमाण में वैसा किया जा सकता है।

(३) व्यक्ति व्याज न दे, न छे। पर इससे पहले ही यदि उसने कर्ज लिया हो, तो उसकी शर्ते यथासंभव शीव पूरी करके

बह् मुक्त हो जाय।

े(४) मूळधन पटाने के सिया और कोई भाडा और डिवि-टेंड वह बस्छ न घरे, दूसरों को देना अपरिक्षाय हो तो दे। (५) वर्षान्त में अपने पास (बैंक् का तथा अन्य लेन-देन

(५) वेर्पान्त में अपने पास (वैंक का तथा अन्य लेनन्देन का हिसान करके ) जो रोक्ड याकी हो, उसका सैक्डे पीछे ५ सत्सान गरजमदों को दान कर दें, इत्यादि ।

#### १७. आशा-आकांक्षा

More sins are wrought for want of thought than for want of heart,

अर्थात् पाप बुष्टतावम होते हैं, उसकी अपेक्षा नासमझी से अधिक होते हैं। यह अमेजी वयन सत्य हैं। महुण्य हर तरह के हुष्टमं करता है, यह हम लोग देतते ही हैं, पर वह इसमावतः दुष्ट नहीं है। तम प्रत्यक्ष में इतने अपराथ केंसे वसमे हैं। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी समाज-त्यता मृल में ही दोगयुक्त है। उसपी नींय ही दीखी है। नींव यि कम- कोर हो, तो उस पर उठी हुई दीवारे घॅसती हैं और छप्पर भी घहराकर गिर पड़ते हैं। समाज की बंधान का भी ऐसा ही हाळ हुआ है। 'मनुष्य केवळ सुधरा हुआ याने कपड़े पहनने-बाळा और ऐनक ळगानेवाळा पशु ही है, मैं भी टो पैरो पर चळने-वाला पशु ही हूँ।' इस प्रकार की आत्महीनता की भावना से ही हम छोग अपना काम-धाम करते हैं। इम दुर्भावना से स्वार्थ, संघर्ष और मार-काट के सिवा और क्या हो सकता है ? परन्तु मनुष्य पशुदेह का साधनरूप से उपयोग करता है, तो भी मनुष्य पशु नहीं है । हार्मोनियम की पेटी टकडी-हड़ी की बनी होने पर भी उसके मधुर मंजुल ध्वनि लकडी-हड़ी से सर्वथा भिन्न होते हैं। गणेशजी मट्टी नहीं हैं, वैसे ही मनुष्य पशु नहीं है। पशु-जीवन की कमान मानवता का उसमें प्रवश ट्रोते ही अपनी दिशा घदल कर चढती से उतरती घन जाती है। मनुष्य-जीवन के नियम पशु-जीवन के सर्वथा विपरीत हैं। स्वार्थ पशुधर्म है, तो भी मनुष्य-धर्म परमार्थ ही है। स्वात्मार्पण ही मनुष्य-जन्म की चरितार्थना है। मनुष्य-समाज की वंधान इसी मृत्यमें के अनु-सार होनी चाहिए। कुटुम्ब की रचना इसी प्रकार से होती है। पति पत्नी को, पत्नी पति को और दोनो अपनी सन्तानों को स्वात्मार्पण करते हैं। समाज मे व्यक्ति इसी प्रकार से ओत-प्रोत होने चाहिए, तभी वह मानव-समाज होगा, अन्यथा उसे भेड़ियो का झुण्ड ही कहना चाहिए। इसिटिए हमे समाज-रचना की नीव ही सुधारनी होगी। नाव गलत होने से, पहले दुछ जाने और कुछ वेजाने अन्याय

नाव गळत होन सं, पहळ चुळ जान आर कुळ वजान जन्याय होते हें । उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर दूसरे अन्याय होते हैं । इस प्रकार दोप-परम्परा यदवी है और सारा वातावरण ही दूपित हो जाता है । ऐसे दूपित वातावरण में सज्जन भी पथअष्ट होते हैं । इस समय यही हुआ है और मानव-चंद्रा में परस्पर कळह मची हुई हैं । बाकी, गॉव को साक्षी रसकर, गॉव की सम्मति से योग्य भूमि-हीनों को बॉट दे। यह अनुमान करना यदि कठिन प्रतीत हो, तो अपनी जमीन का छठा हिस्सा दान कर दे और बाकी जमीन यथापरिमाण बॉट छेने की अपनी तैयारी जाहिर कर दे।

(२) दलल-कव्या याने खेत की कमाई के न होते हुए भी मारिक के नाते जिस जमीन पर ऐसा दुखल क जा हो, वह जमीन उसे जोतनेवाले असामियों को ही देकर अलग हो जाना चाहिए। स्वयं रोत कमाने के दिए यदि इसमें से कुछ रखना आवश्यक हो तो उचित परिमाण में वैसा किया जा सकता है।

(३) व्यक्ति व्याज न दे, न छे। पर इससे पहले ही यदि उसने कर्ज लिया हो, तो उसकी शर्ते यथासंभव शीव पूरी करके वह मक्त हो जाय ।

(४) मृटधन पटाने के सिवा और कोई भाडा और डिवि-हेड वह वसूछ न करे, दूसरों को देना अपरिहार्य हो तो दें। (५) वर्णन्त में अपने पास (वेंक का तथा अन्य छेन-देन

का हिसान करके) जो रोकड वाकी हो, उसका सैकड़े पीछे ५ सत्यात्र गरजमंदो को दान कर दे, इत्यादि ।

#### १७. आग्रा-आकांक्षा

More sins are wrought for want of thought than for want of heart.

अर्थात पाप दुष्टतावरा होते हैं, उसकी अपेक्षा नासमझी से अधिक होते हैं। यह अंग्रेजी यचन सत्य है। मनुष्य हर तरह के दुष्तर्भ करता है, यह इस छोग देखते ही हैं, पर वह स्वभावतः दुष्ट नहीं है। तब प्रत्यक्ष में इतने अपराय कैसे बनते हैं ? इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी समाज-रचना मुल में ही दोपयुक्त है। उसकी नींव ही ढीली है। नींव यदि कम-

जोर हो, तो उस पर उठी हुई दीवारे घॅसती है और छप्पर भी घहराकर गिर पड़ते हैं। समाज की बंधान का भी ऐसा ही हाल हुआ है। 'मनुष्य फेवल सुधरा हुआ याने कपड़े पहनने-वाला और ऐनक लगानेवाला पशु ही है, मैं भी दो पैरा पर चलने-वाला पशु ही हूँ।' इस प्रकार की आत्महीनता की भावना से ही हम छोग अपना काम-धाम करते हैं। इस दुर्भावना से स्वार्थ, संघर्ष और मार-काट के सिवा और क्या हो सकता है ? परन्त मनुष्य पश्चदेह का साधनरूप से उपयोग करता है, तो भी मनुष्य पशु नहीं है। हार्मोनियम की पेटी लकड़ी-हड़ी की बनी होने पर भी उसके मधुर मंजुल ध्विन लकड़ी-हड़ी से सर्वथा भिन्न होते हैं। गणेशजी मही नहीं हैं, वैसे ही मनुष्य पशु नहीं है। पशु-जीवन की कमान मानवता का उसमें प्रवेश होते ही अपनी दिशा बदल कर चढती से उतरती बन जाती है। मनुष्य-जीवन के नियम पशु-जीवन के सर्वथा विपरीत है। स्वार्थ पशुधर्म है, तो भी मनुष्य-धर्म परमार्थ ही है। स्वात्मार्पण ही मनुष्य-जन्म की चरितार्थता है। मनुष्य-समाज की बंधान इसी मूलधर्म के अनु-सार होनी चाहिए। कुटुम्य की रचना इसी प्रकार से होती हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को और दोनो अपनी सन्तानो को स्वात्मार्पण करते हैं । समाज में व्यक्ति इसी प्रकार से ओत-प्रोत होने चाहिए, तभी वह मानव-समाज होगा, अन्यथा उसे भेड़ियो का झण्ड ही कहना चाहिए। इसलिए हमे समाज-रचना की नीव ही सुधारनी होगी। नींव गलत होने से, पहले कुछ जाने और कुछ वेजाने अन्याय

नाव गळत होन सं, पहळ कुळ जान आर कुळ वजान अन्याय होते हैं। उनकी प्रतिकिया भे तौर पर दूसरे अन्याय होते हैं। इस प्रकार वोप-परन्परा वहनी हैं और सारा वातावरण ही दूरित हो जाता है। ऐसे दूपित वातावरण में सज्जन भी पथभ्रष्ट होते हैं। इस समय यही हुआ हैं और मानव-चंश में परस्पर कळह मची हुई है। समाज की नींव में सुधार के, परिपूर्ण तो नहीं, पर कुछ सुगम और सरछ उपाय हमने सुझाये हैं। हम सव उन्हें मान छें और तद्तुसार जीवन निर्माण करे, तो वातावरण निर्मेछ होगा और इंटान ने जिन्हें परस्पर को सहायता के छिए पड़ोसी बनाकर उत्पन्न किया, पर जो आज परस्पर के वैरी बने हैं, वे परस्पर के वैर सुछाकर पड़ोसी-धर्म वरतने छंगो।

समस्त मानव-समाज आज इसकी आवर्यकता अस्यन्त सीवता के साथ अनुभव कर रहा है। भारत ने आज तक अनेक बार बान का नेन्द्रत किया है। भीगोलिक रचना और ऐतिहासिय परंपरा से भारत पर इन्न डिन्मेब्सियों आ पड़ती हैं। उन्होंसे यह अहिसा प्रधान समाज-रचना प्रत्यक्ष कर दिसाने की जिम्मेदारी हैं। भारत ने अहिंसा-मार्ग से स्वराज्य प्राप्त कर संसार को एक नया मार्ग दिसाया। अन अनवर्गन समाजरचना भी उसी पढ़ति से कर दिसाने का उत्तरदायिस्त्य भी भारत के सिर पर हैं। इसमें जैसे भारत का कस्याण है, वैसे ही सारे जान का भी हैं।

इस दृष्टि से विनोवाजी का प्रामदान का कार्य जागतिक महस्व का है। पर प्रामदान व्यापक और सावृत्तिक होने के िक या कार्य का प्रामदान व्यापक और सावृत्तिक होने के िक या कार्य में ति कार्या कर में सिंहिक होने के सिंहित के काम लेंगे, बड़ी नीति कारपानों, कार्योक्यों, व्यापार तथा अन्य आर्थिक व्यवहारों में भी चलानी होगी। उस टिट से, परिपूर्ण न सही, पर सुगम मार्ग जो सुझे, जिल्ल सज्जनों के सामने रपने का यहाँ तक प्रयत्न किया। विचादवान् सज्जनों को या के स्वीत का यहाँ तक प्रयत्न किया। विचादवान् सज्जनों को विचे के सीकृत हुए और उन्हें उन्होंने कार्योन्वित किया, तो समाज वा निर्माण हो सक्ता है।

हम ऐसी प्रार्थेना करे, दृढ़ प्रयत्न केरें। ॐ शान्तिः पुष्टिः तुष्टिः चास्तु।

# परिशिष्ट

[ इस पुस्तक की हस्तलिपित प्रति पढ़कर मिर्नो और गुरुजनों ने जो सूचना शंका-आक्षेप किये, उन सब का विचार संक्षेप में इस परिशिष्ट में करना है।]

## १. यह कैसे होगा ?

फुछ होग सहज भाव से ही ऐसा सोचते हैं कि शोपण-सुक्ति की यह योजना उचित और तर्कशुद्ध है, पर आप कानून से मदद होना नहीं चाहते, तो यह कार्योन्यित कैसे होगी ? 'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः' यह भी आप ही यतछाते हैं।

इस पर हमारा यह कहना है कि जो टोग धर्म के विपय में विग्नेप रूप से जाग रहे हैं, ऐसे पुरुपार्थी लोग स्वयं व्यक्तिशः इन सिद्धान्तों का अपने-अपने ज्यवहारों में आचरण करना आरम्भ कर दें, इससे दूसरों में भी प्रेरणा होगी! मनभर तास्विक चर्चा की अपेक्षा एक तोला आचरण लोक-मृति बनाने के काम में अधिक कारगर होता है। मांसाहार के त्याग जैसे सब नैतिक सुधार इसी तरह से हुए और हो रहे हैं।

# २. सर्वसम्पत विधान

इसके सिवा सर्वसम्मत कानून या विधान से भी मदद छेने में हमे कोई इरज नहीं माळ्म होता। सूस्वामिस्व-विसर्जन या न्याज निरसन जैसी बाते राष्ट्र-राष्ट्र के निरस्रीकरण के सदृश या प्रामदान के समान सन लोग करें, तो नितान्त सरल और लाभकारी हैं, पर अकेले करने जायें, नो कठिन और स्कटाबह हैं। पर एक-एक व्यक्ति यदि इनके लिए तैयार न हो, हो सबके सब कैसे तैयार होंगे ? इसीलिए पष्टाश मुमि भूमिदान में हो, अपनी आय का कुछ अश सम्पत्ति दान में दो, ऐसे-ऐसे सुगान और सक्तेरूप कार्यक्रम चलाये गये। पर इतने कदम भी यूनिल्टरल ( विना शर्त ) चलना जिनसे नहीं सपरता, वे यदि इतना ही कह दें, या टिरा दे कि 'मुझे ये वातं स्वीकार हैं, मैं उनके अनुसार आचरण भी करना चाहता हूं, पर अबे हे वैसा करने में साहस नहीं होता। सबके साथ बुझी से बैसा करूँगा। इसके हिए बैसा कातून वन जाय, यह मेरी इच्छा है।' तो उनका यर कहना या टिखना हमारी बोजना को मत देने के समान ही होगा। सर्वोदय-पात्र समतिदर्शक माना गया है। उससे अधिक राष्ट्र सम्मति यह होगी। सनके या बहुता के मत यदि इस प्रकार हमें भिछ जाय, तो कानून बनाने में भी बोई आपत्ति नहीं है। सर्वसमत कानून एक प्रकार का सरेत ही है। उसमें जनरदस्ती की मात्रा शुन्य न भी हो, तो भी नाममात्र की है। हम लोगों का प्यान यह रहना चाहिए कि मानवों के व्यवहार में जनस्वस्ती और हिंसा का काम यथासभय—सर्वया सभव तो नहीं है, पर—कम जरूर हो। इस दृष्टि से निरे (याने कृतिशून्य) मत का भी कुछ महत्त्व है। कारण यह मत अभी कृतिशून्य देख पडने पर भी फ़तिपरायण ही है। हमारा यह लेखन कार्य इसी प्रकार के लोकमत-समद्द मा भी प्रयत्न है। लोबमत बनता जायगा, वसी-वैसे शिष्टाचार और विधान भी क्रम से बनेगा और बनना चाहिए तम वह निधान कार्यान्वित होने में कोई कठिलाई न होगी।

### ३. ग्रामदान की मंजिल

प्रामदान इस मार्ग में एक यही मंजिल है यदापि हैं लपेशा से सुगम। 'सारा मानव-समाज हमारी नव समाज-रचना का संकेत जब कभी सीकार करे, पर हम अपने-अपने गाँव के लिए तो स्थिकार कर ही लेते हैं।' 'समस्त मानव-जाति जब मोसा-हार छोड़ने को हो, छोड़े; पर हमारी विरादरी का निश्चय तो अभी हो ही जाने दीजिय।' यह कहकर ही जिस प्रकार कई सम्ची जातियाँ झाकाहारी बन गर्थों, उमी प्रकार शोपण-मुक्त नव समाज की स्थापना भी गाँव-गाँव के लोग अपने-अपने गाँव में कर हों, तो ऐसा करना मुल्म हो सकता है।

हमारी यह योजना प्रामदान या मामराज्य का संविधान ही है। राज्य-संविधान में नितान्त आवश्यक सिद्धान्त ही सामने रही जाते हैं। अन्य यातें नागरिकों के परसप सद्धाव और संस्थात पर छोड़ रहना सुविधा-युक्त होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ समाज-संविधान के नितान्त आवश्यक संकेत सामने रही हैं। इनके सिवा नागरिकों में समाजार्पण-युद्धि जितनी संवर्धित हो, उतनी आवश्यक ही है। तथापि 'समर्पण यदि न सथता हो, तो पहले अपहरण का निरसन तो हो ही जाना चाहिए', यही हमारी इस योजना का भावार्थ है।

## ४. 'कोई बचत करेगा ही नहीं'

'आप ब्याज नहीं छेने देते, देते भी हैं, तो मुद्राहास में से छूट के तीर पर देना चाहते हैं अर्थात् वास्तविक व्याज तो वह नहीं होता, इसिटए भीई भी वचत करना न चाहेगा और उससे पूँजी की वृद्धि जितनी मात्रा में होना अपरिद्वार्य हैं उतनी भी नहीं होगी।' दस सरह का आक्षेप हमारी योजना पर किया जाता है, पर हमें यह युक्तिसंगत नहीं जंचता।

मनुष्य पेट के लिए श्रम करता है, शरात के लिए और भी लगकर अम करता है यह भी सच है। पर शराय के लोग से घडीमर नसे तानकर उसने श्रम किया, पर पीछे बहुत देर तक

वह निकम्मा पड़ा रहा, तो कुछ हिसाय यही रहा कि काम कम ही हआ। **उसी प्रकार मनुष्य जो वचत करता है, वह असल में दूर-**दर्शिता से भावी उपभोग अथवा आपत्प्रसंग के लिए ही करता है, ब्याज के छिए नहीं। मूछधन में ब्याज का लाखच दिलाने

से वह अधिक उद्योग और कम रार्च करके अधिक वचत करेगा, यह सही है, पर उस वचत से यदि आगे व्याज के रूप में उसे विना श्रम किये बराबर आमदनी होनेवाछी हो, तो वह सदा के

लिए निकम्मा ही बना रहेगा। इसमें अपनी याने समाज की हानि ही है। उपाय करते अपाय न हो, इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसटिए यचत के टिए व्याज का टाटच दिटाना हानि-कारक है। पर सिको के मूल्य की घटी में मर्यादित ब्याज की हूट देने से च्याज के दुष्परिणाम बहुत अंद्रा में टार्ट जा सक्ते हैं और अपने पास की बचत दूसरों के नाम आने के टिए उधार देने में प्रोत्साहन भी भिछ सकता है।

# माननीय श्री रा० ऋ० पाटील द्वारा समाहार

श्री अप्पाजी पटवर्द्धन महाराष्ट्र के सुपरिचित हैं। निःस्वार्थे और निरपेक्ष देशसेवा के सम्बन्ध में गांधीजी का सन्देश प्रत्यक्ष इति में छानेवाछे जो इत्ते-गिने व्यक्ति महाराष्ट्र में हुए, उन्हींभ से एक वे हैं। उनमें विचार और आवार का सुन्दर संगम इत्ते हैं। इतिहान्य विचार अवाय अच्छासुक्त आचार इत होनों ही शोपों को उन्होंने अपने जीवन में नहीं आने दिया है। उनकी इस पुस्तिका के लिए प्रस्तावना लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, इसे में अपना सद्भाग्य समझता हूं।

भूदान-मामदान-आन्दोलन से जो विचार-परम्परा आजकल चल पड़ी है, उससे अप्पाजी को भी अपने विचार लोगों के सामने रखने की इच्छा हुई। इसके पूर्व 'च्याज-न्द्रे का निपेय' पुस्तक में उन्होंने अपने इन विचारों का परिचय देना आरम्भ किया था इन्होंका विस्तार और पुरारेचना सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के सन्दर्भ में अब उन्होंने की हैं। 'सबै भूमि गोपाल की', 'सब सम्पति रचुपति कर आही' यह कहने के पदचात व्यक्ति का 'अपनी वचत पर कोई अधिकार न रहेगा और उससे मुगुत्य आलसी और उदार बनेगा।' 'में अधिक काम करूं, तो मुगुत्र कुछ भिल्लेबाल नहीं हैं और छुछ भी न करूँ, तो भी दूसरों के अमी का फल तो मुझे पर बैठे मिल्ले ही वाला है।' इन्हादि विचार सामान्य मनुष्य के अन्ताकरण में उठे विना नहीं रहते।

१. भूमि का सामुदायिक स्वामित्व

 व्यक्तिमात्र का श्रमोपार्जित सम्पत्ति और वचत पर अधिकार

३. व्याज, भाडा, डिविडेंड असल मी भरपाई फे अतिरिक्त अर्खावार

४. सिषो का अवमृल्यन।

इस पहति से होनेवाटी कमाई 'शोपगरिहत' समझी जायगी। यहाँ यह यात स्पष्ट फरमी होगी कि अप्पाजी की 'अम' की फरना में बीहिक अमों वा मां समाचेश होता है। शारीिक क्यां वा स्पाय यहि अमुद्रा-पठन से एक किया जाय, अथा। यहि नाई के अम का एक पंटा ऑर वर्रात्व के अम का एक पंटा ऑर वर्रात्व के अम का एक पंटा ऑर वर्रात्व के अम का एक पंटा जाय, तो इसमें किट-नाइयाँ उत्पन्न होगी। पारण वैरिस्टर का एक पंटा पर्याम पंटां में परानर समझना जित होगा। प्रायमिन शिक्षक की शिक्षकी का एक पंटा आपने से कि का एक पंटा आपने से स्वाप्त की सी अपने के मुन्यों में भी अनतर ररनना होगा। इन सब किताइयों के सुन्यों में भी अनतर ररनना होगा। इन सब किताइयों के का समझा-पटन को वे ब्यानहारिक नहीं मानते। इसका

मतलज यह हुआ कि सभी श्रमों को (चौद्धिक और शारीरिक) सम्पति प्राप्त करने का पूरा-पूरा अवसर रहेगा। अर्थोत् समाज उसका यथा-उचित नियंत्रण कर सकेगा। सामाजिक निर्वन्ध और नियंत्रण को अप्याजी अपथ्यकर नहीं समझते। प्रत्युत वे जैसी समाज-रचना पाहते हैं, वह निर्वन्ध के निना नहीं वन सकती, यह उनका स्पष्ट मत देरा पड़ता है।

अर्थान् शोपणरहित धनसंचय से उत्पन्न होनेवाली अस-मानता और उससे निर्मित होनेवाली आर्थिक और सामाजिक विपमता अपाजी को स्थीकार है। यही नहीं, विर्क्ष मेहनती और प्रयत्नशिल समाज का संगोपन करने के लिए इसकी आवश्यकता है; यही उनका सिद्धान्त है और उनकी फल्पना के अनुसार उनका यह विचार भुशान-वरुव्धान-प्रणीत 'शोपणरहित' समाज-चना के विपरीत होने के कारण उन्होंने अपना यह मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट कर ही दिया है। इसका अभिग्राय यह नहीं है कि इस प्रकार होनेवाली विपमता तान्त्रिक दिष्ट से अप्पाजी को स्थीकार है। अपरिग्रह का तत्त्व सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक मगुज्य के सामने यह ध्येय रूप से होना चाहिए। परन्तु यह 'अनुनय' का विपय है। यह सामाजिक निर्वन्य से निर्माण करने की चीज नहीं, यही उनकी मान्यता है।

आज सी 'शोपणपुक्त' आर्थिक रचना से जो विपमता उत्पन्न हुई है, उसका क्या होगा ? इसके छिए अप्पाजी ने 'उदक-शान्ति' की कल्पना सुझायी है, और उसके बाद ही यह सारी ज्यवस्था कार्यरूप मे आने को है। अर्थात् किसी निश्चित तारीस को सब छोग अपनी सम्पत्ति का यथाशक्ति जंश स्वेच्छा से दान करेगे। इसमें किसी पर कोई ओर या द्याव न होगा। द्याव हालना अन्याय होगा। 'आज तक अमीरी का जिन्हें अभ्यास पड़ा हुआ था, जिन्हें हमने आपने ही इस प्रकार रहने दिया, उन्हें एकाएक नीचे खींचना अन्याय होगा । उन्हें नवीन परिस्थिति से मेल वैठाने का अवसर देना चाहिए। उनके पास जितनी भी सम्पत्ति रह गयी हो, वह विकाररहित सम्पत्ति है; कारण उस सम्पत्ति के वल पर वे दूसरों की कमाई का शोपण न कर सकेंगे। इसके सिवा कालकम से वह घटती ही चली जानेवाली है। अप्पाजी की कल्पना में इस प्रकार का 'शोपणरहित' समाज हैं। 'सब संपति रघुपति कर आही' इस फल्पना में सारी सम्पत्ति समाज के लिए ही है, यही मुख्य वात है। मनुष्य चाहे कितना भी उद्योगी और बुद्धिमान हो, वह जंगल में जाकर सम्पत्तिमान नहीं बन सकता। राविन्सन कृसो की तरह कोई फेवल अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है। समाज मे रहकर ही वह सम्पत्ति निर्माण कर सकता है। सम्पत्ति का अर्थ ही 'जो मेरे पास है और तेरे पास नहीं, पर जिसकी तुझे चाह है,' यही होता है। जो चीज सबके पास समान रूप से हैं, वह इस अर्थ में सम्पत्ति है ही नहीं। ऐसी सम्पत्ति पर व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज का अधिकार हो, यही फल्पना उपर्युक्त वचन में है । कम्यूनिस्ट तत्त्व-धान के अनुसार कम्युनिज्म का पर्यवसान ऐसी अवस्था है जिसमें हर किसीसे उसकी योग्यता के अनुसार और हर किसीको उसकी

आवेकार हा, यहा कराने जा अनुसार के श्री अवस्था है जिसमें हर किसीसे उसकी योग्यता के अनुसार और हर किसीको उसकी आवश्यकता के अनुसार और हर किसीको उसकी आवश्यकता के अनुसार !' (From everybody according to his capacity and to everybody according to his needs ) छेना और देना है। उपर्युक्त यचन वैसी अवश्या पर छा। मकेगा। ममाज फा मारा उत्पादन जिस-तिसकी आवश्या पर छा। मकेगा। ममाज फा मारा उत्पादन जिस-तिसकी आवश्या पर छा। मकेगा। ममाज फा मारा उत्पादन में हर कोई अपनी शक्तिमर अपना हिस्सा अश्व करेगा। ऐसी स्थिति में 'मन मंपति स्पुत्ति कर आई।' यह सिद्धान्त साकार होगा। परन्तु ऐसी आइने स्थिति ममाज को प्राप्त हो, इसमें यहुत ममाल छगेगा। मानावस्ता विधिवति में

वैसी आदरी स्थिति छे आने का प्रयस करना, छापरवाही और आछस्य को प्रोत्साहित करना है। हस और चीन में यह देखा गया कि इससे देश का उत्पादन घटता है और इसिटए यही निश्चय करना पड़ा कि उत्पादन में जो जितना काम करेगा, उसीके हिसाब से उसको मेहनताना दिया जायगा। इसिटए यद्याप सर्वोदय-वर्शना का यह सूत्र है कि 'श्रम का मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं' (बादा धर्माधिकारी छत 'सर्वोदय-वर्शन'), तथापि ऐसी आदर्श स्थित आज के समाज में संभव नहीं दीखती। इसिटए आज की परिस्थिति में यही उचित है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री श्रम के अनुसार दाम मिटे और साथ ही वह जो बुछ वचत करे, उससे वह पूरा लाभ उठा सके।

शोपणरिहत समाजन्यवस्था के छिए अप्पाजी ने जो चार शतें रसी हैं बनका पहले विचार करे।

#### (१) भूमि का सामुदायिक स्वामित्व

भूमि के व्यक्तिगत खामित्व से समाज का जो शोपण आज हो रहा है, वह आगे नहीं होगा। इसमें खण्ड छेना, जीकर रख-कर रोती कराना इत्यादि वाते आती हैं। भूमिदान में और प्रामदान में यह विचार ही मुख्य हैं। यह में एक-चाराती होत बाडी यात नहीं है, इसमें कुछ समय खगेगा। इस अविध में जमीन के माढिक नवीन परिस्थिति के साथ समरस हो सकेंगे। सादी रोती के रोत और सच्जी तरकारी के रोत इन दोनों में फरक भी किया जायगा। वारों के छिए जभीन सुधारने पर माढिक ने जो रार्च किया हो, उसे निकाछ छेने की इसमें सुविधा रहेंगी।

(२) व्यक्तिमान का श्रमोपार्बित सम्पत्ति और बचत पर अधिनार यह तो मानना ही पढ़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति मे मत्येक व्यक्ति मो यदि उसके श्रम का जहन्ता न दिया गया, तो श्रम कम होगा और उत्पादन घटेगा। इससे यह यात भी आप ही निकलती हैं कि श्रम ने अनुसार मिलनेजाले वरले में से जो कोई जो छुछ यचत करेगा, उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। यहाँ समाजतः ही यह प्रदन उपस्थित होता है कि शारीरिक और वीद्रिक श्रमों में जो बहुत जहां अन्तर आज जिंगेयतः भारत जैसे अशगव

देश में देख पड़ ता है, उसके सम्बन्ध में क्या होगा ? शोपणरहित• समाज में क्या इसे ऐसा ही जारी रखेंगे ? श्रम का सिक्ष चरा-कर नाई ऑर वर्णल का चण्टा बरानर कर दोनों को समान ही बरला दिया गया, तो नडी कितनाइयों उपस्थित होगी। यह बाद आज की परिस्थिति में तो मही ही, पर स्वत्य परियतंन के लिए भी यही बात है। भूमि के सामुदायिक स्वामित्व तथा ज्याज, भाडा और डिनिटेड की (मुल्यन के अतिरिक्त) वरी पर यही

िए भी यही वात है। भूमि के सामुदायिक खामिरव तथा व्याज, भाडा और डिनिटेड छी (भूल्यन के अतिरिक्त) वशी पर यही बात छगती हैं। नितानत आइसे स्थिति का विचार पर छीर पूर्त मान के निस्तान मा बित्त घमें की जितनी अधिक आवश्यक्ता है, उसका घश्टा उसे उतना ही अधिक दिया जाय और इम मृत्र के अनुसार मन धन्यों का बद्दा निश्चित करें, तो

और इस मूत्र के अनुसार मत्र भन्यों का वर्ष्ट निश्चित करें, को कहाचित् वर्षों को आवश्यकता नाई वितती भी न मानी जायगी। आज की संस्कृति और सभाज के लेग इस ध्यस की अितरायित ममझ मकते हैं। वरन्तु चलुतः इसमें कुछ भी अस्तुति नर्ग हैं। वरन्तु चलुतः इसमें कुछ भी अस्तुति नर्ग हैं। मतुत्र के लिए नाई की आवश्यकता जितनी स्थामाविक हैं (बारण निमर्ग के नियमातुमार बात्र तो बढ़ा हों करेंगे), उतनी वर्षों की ही। वुठ वर्षों करेंगे), उतनी वर्षों की नर्ग हों। वुठ वर्षों के लिए मत्री में नाइयों हैं स्टुन की आवश्नी स्थिक है, वह भी पता लगाने में माइया है महन्त की आवश्नी स्थिक है, जिनमें समानता अधिकायिक परिमाण में उत्तत हों। नाई के काम का बहरा और वर्षों है जिनमें समानता अधिकायिक परिमाण में उत्तत हों। नाई के काम का बहरा और वर्षों है निमर्ग का आहे होंगे। नाई के काम का बहरा और वर्षों है निमर्ग ना वर्षों की समानता उत्तत्र स्थान की स्थान की स्थान की समानता वर्षा स्थान की समानता उत्तत्र स्थान की समानता उत्तर स्थान की समानता उत्तर स्थान स्थान

होनी ही चाहिए । इसके बिना शोपणरहित समाज का चित्र पूर्ण रूप से साकार न होगा । यह वात अप्पाजी भी मानेंगे। उन्होंने यहाँ इस प्रकरण को छोड़-सा दिया हैं। आज के समाज की परिक्षित से शोपणरहित समाज की श्यापना के छिए समाज की छात नियंत्रण के बिना मनुष्य को ख्यं ही क्या क्या करना चाहिए, इसीकी उन्होंने चर्चा की हैं और सरकारी नियंत्रण के विना कम-से-कम वर्तमान अवस्था में, वौद्धिक और शारीरिक अमों की वराजरी तो दूर रही, उसका सनसे वड़ा भेद भी नहीं मिटाया जा सकेगा, यह वात स्पष्ट हैं। तन तक कम-से-कम मूमि का स्वामित्व, ज्याज, डिविडेड, शोपण की ये मोटी वात वन्द हो जायं और मनुष्य अपने प्रयत्न से यह काम कर सकेगा, यही अप्याजी का वक्तन्य हैं।

(३) ब्याज, भाडा, डिविडेड अवली भरपाई के परे अस्तीकार

जमीन की बात अलग रखें, तो व्यवहार में आज जो शोषण पल रहा है, उसमे व्यापार और उद्योग से होनेवाले लाभ का विचार छोड़ है तो, अधिकांश में हन तीनों का समाबेश होता है। कोई रकम व्याज पर लगाये अथवा घर उटाये या शेश रासीह, तो फ्रीं हे कि हम के स्वाच पर उटाये या शेश रासीह, तो प्रतिवर्ध के रूप से कुछ आय होती हैं। जो लोग अम करते हैं, उनकी आय में उतनी ही घटी होती हैं और दूसरों को थिना मेहनत घर बैठे ज्वानी ही रक्त मिल जाती है, इस प्रकार इस व्यवहार में वोहरा होंग होता है। एक तरफ मेहनत करने की प्रश्निक की कमी और दूसरी तरफ निकम्मा बैठकर राने की आवत की बृद्धि।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि अर्थ-शास्त्र में ज्याज, नफा, भाड़ा इत्यादि पारिभापिक शब्दों के दारे में क्ट्र प्रमेय हैं। इस विषय में बहुत से मतभेद भी हैं। किसी

दृष्टि से इन तीनो शब्दों में साम्य है। ऐसे पारिभापिक शब्द व्यवहार मे विभिन्न अर्थी में प्रयुक्त होते हैं। इससे वहुत गडवड़ी हो सकती है। अपाजी का आक्षेप 'स्लीपंग पार्टनरशिप'

अथवा केवल न्याज खाने के धंधे पर है।

इस प्रकार का जो व्याज होता है, उसका मूळ अर्थशास मेंभी स्पष्ट नहीं है। व्याज के संबंध में अलग-अलग वाद हैं। पर यह सही है कि घ्याज जितनी प्राचीन पद्धति है, उतनी ही आधुनिक व्यवहार में भी बहुत गहराई तक जमी हुई

है। आज का सम्पूर्ण जगत् ब्याज की कल्पना पर चल रहा है

ये दोप तो उसमें हैं ही। पर विचार करने की वात यह है कि आज की परिस्थिति में ब्याज सम्पूर्ण रूप से यंद किया जाय, तो

कुठ व्यक्तियों या देशों के लिए क्या उसके क्षुठ विपरीत परिणाम हो मकते हैं ? यहाँ यह बात स्तप्ट कर छे कि इस समय व्यक्ति-

गत आचरण क्या होना चाहिए इसका विचार हम नहीं कर रहे हैं। निजी ब्याहार में ब्याज लेना ही होगा, इस प्रवार या कोई आमह नहीं है। परतु सरकार यदि बानून से ब्याजनंदी बरे,

और इस संबंध में तथाकथित पूजीवादी और समाजवादी राष्ट्रों

में कोई अन्तर नहीं है। हम जो ऋण इंग्लैंड, अमेरिका, इटर-नैशनल वैंक से लेते हैं, उस पर व्याज चढता है। भूमि का वैय-क्तिक स्वामित्व अत्यन्त मर्यादित करनेताला रूस भी ज्याज लगाताहै। यह भी सुना है कि रूस में ज्यक्तिगत बचत पर ज्याज

पाने की सुविधा है। इतनी गहराई में जमी हुई कल्पना को हम

आज उडा देना चाहे, तो इस पर अधिक विचार करना होगा। यह विचार केवल तात्त्विक दृष्टि से या वैयक्तिक दृष्टिकोण के द्वारा करने से थाम न चलेगा। नात्त्विक दृष्टि से व्याज का

निपेध धार्मिक युगारम से ही है। दूसरो की कठिनाइयों से लाम बठाना अथवा अनुत्यादक पद्धति से सम्पत्ति उपार्जन करना,

तो उसके कुछ अनिष्ट परिणाम हो सकते हैं या नहीं, इतना ही विचार करना है। पहला प्रश्न यह होता है कि व्याजनंदी से फज्ल-पर्ची को कुछ प्रोत्साहन तो नहीं भिलेगा ? अर्थात् व्याज के आकर्षण से समाज आज जो बचत कर रहा है, उस बचत मे क्या कुछ कभी तो नहीं होगी? इस वचत का जो दुछ महत्त्व है उसे यहाँ विस्तार से वतलाने का कुछ काम नहीं है। संक्षेप में इतना ही लिखना आवदयक है कि भावी विकास-कार्य की सारी प्रगति इस वचत के परिमाण पर अवलंबित है। जिस परिमाण में वचत अधिक होगी, उसी परिमाण में विकास अधिक होगा। समाज आज जो वचत कर रहा है, उसमे मुरयतः दो आकर्षण हैं--(१) आगे आनेवाली कठिनाइयो के निवारण की व्यवस्था और (२) सम्पत्ति के बढ़ने की आशा। यदि व्याज-वंदी की गयी, तो दूसरा आकर्षण नष्ट होगा और उससे आज की अपेक्षा वचत कम होने की संभावना है। इसके विपरीत व्याज की प्रथा बनी रहे, तो जो छोग कर्ज छेंगे और जिन्हें उसका व्याज देना पड़ेगा, ऐसे उत्पादको में अनुत्साह और उससे परिश्रम की मात्रा पर होनेवाले अनिष्ट परिणाम, तथा व्याज से निकम्मे बैठकर साने की यृत्ति बढ़ने से समाज पर होनेवाले अनिष्ट परिणाम, इन दोनों ही वातो का विचार करना होगा। किसी भी देश में कम आयवाले छोग ( हो इनकम पृष)

किसी भी देश में कम आववाल लोग (लो इनकम भूप) बहुत अधिक और अधिक आवताले लोग (हाई इनकम भूप) बहुत कम होते हैं। पूर्वोक्त क्षेणी के लोगों से वचत की अधिक अधिक और व्यक्तिमा होती है। कारण उनकी संख्या अधिक और व्यक्तिगत वचत इतनी कम होती है कि व्याज से उनके जीवन मे निकम्मे बैठकर खाने की वृत्ति का होना बहुत ही कम संभव है। ऐमे लोगों के लिए ज्याज का आकर्षण रखा जाय, तो उससे वचत की वृद्धि होगी और वच्त करनेनाले व्यक्तियों पर उसके

शोपण-मुक्ति और नव समाज CE. अनिष्ट परिणाम न होने । जिनकी आय अधिक है, उनकी संरया कम है, उनकी पचत का परिमाण अधिक है, उनके लिए यदि च्याज की बंदी की जाय अथना ब्याज की दर बहुत कम की जाय, तो निवम्मे नैठकर स्ताने की आदत बढ़ने का आक्षेप न रहेगा ! इस वर्ग के होगों को गुरवतः भावी आवर्यकताओं की पूर्व-व्यवस्था के लिए ही बचत करनी पड़ेगी। उत्पादको पर व्याज की पद्धति से जो अनिष्ट परिणाम होता है, उमका क्या होगा <sup>१</sup> यह टोप हटाने के छिए दो विचार सामने रने जा सकते हैं । पहला विचार यह कि उत्पादक को जो रुपया क्रज दिया जाय, उस पर ब्याज ही न छुगे। प्रचुत के छिए आफ-पण के तीर पर व्यास रसा है। उससे वचत की वृद्धि होगी। कर्ज पर चढनेवाला न्याज अनुत्पादक हैं, इसलिए उत्पादन पर यदि उसका अनिष्ट परिणाम होता है, तो यहाँ ब्याज बन्द किया जाय और वर्जभर वसूल किया जाय। वडा हुआ उत्पादन धचत के रूप में समाज के पास लीटकर विकास के काम आ ही सरता है। बचव के हिए दिया हुआ च्याज मरकार सह है। दसरा विचार यह कि व्याज के इष्टानिष्ट परिणाम इस बात पर भी अवल्दित हो सकते हैं कि ज्याज व्यक्ति-विशेष को मिल रहा है या समाज्ञ को । यह संशोधन, भयोग और अनुभन का निषय

है। यदि यह देख पड़े कि समाज यो भिछनेत्राले ब्याज का बोई अनिष्ट परिणान उलाइन पर नहीं होता, तो समाज के ब्याज लेने में कोई आपत्ति नहीं है। पारण उससे अनिष्ट परिणाम एउनती

होता, यन्त्रि समाज मी सम्पत्ति पदवी है।

के काम में लगाने की मनुष्य की प्रवृत्ति ही कम होगी। सामान्य मनुष्य यही सोचेगा कि 'में अपना रुपया दूसरो को क्यों दूं? उससे उसकी वृद्धि तो होगी ही नहीं, क्योंकि च्याज की यंदी है ।' इसलिए वह अपनी सम्पत्ति अपने घर में ही रसना चाहेगा। इस अनिष्ट प्रवृत्ति को हटाने के लिए अप्पाजी ने मुद्रा-हास की कल्पना सामने रखी है। इसमें दूसरा कारण यह भी वताया जा सकता

है कि सम्पत्ति जब विनाशशील है, तब उसका प्रतीक अविनाशी क्यो रहे ? मुद्रा सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति वही होती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। हास उसके स्वभाव में ही है। सुद्रा सम्पत्ति का केवल प्रतीक है। तव उसे भी हासयुक्त क्यों न किया जाय ? मुद्रा-हास का एक उद्देश्य व्यावहारिक है, यह कि छोग अपना रुपया-पैसा दूसरों के हित में छगाये। अप्पाजी की योजना में ऐसे रुपयो को मुद्रा-हास जितनी ही छूट मिछती है।

दूसरा उद्देश्य तास्विक है। अर्थशास्त्र मे मुद्रानिर्माण का जो इतिहास है, उससे यह वात सामने आती है कि अविनाशी सम्पत्ति की प्रांत में मुद्रा की कल्पना प्रस्त हुई। छेतन्देन की मुविधा भी उसमे हैं, यह दूसरा कारण है। परन्तु छेतन्देन का माध्यम यदि अविनाशी हो, सो

उससे बहुत छाम होगा, इस विचार से मुद्रा की करणा बड्सूत हुई। मुद्रा का मृत्य स्थिर रहे, इसके छिए मुवर्ण का संचय रसना पड़ता है। इसके पीछे भी यहीं करणना है। इस प्रकार मुद्रा-हास की कल्पना ऐतिहासिक क्रम के विरुद्ध प्रतीत होती है।

इसके सिवा, इससे कोई प्रत्यक्ष छाम भी नहीं देख पड़ता। कारण सुद्रा-हास की पद्धति चलायी गयी, तो लोग सोना, चॉदी, हीरा, मानिक आदि जिन वस्तुओं को हास या अवमृत्यन नहीं मास सकता, उन्हींका संप्रद करेंगे। इससे सम्पत्ति घर में व्यर्थ न पड़ी रहे, यह उदेश्य सफल न होगा। यह ब्याज के द्वारा ही सफल होगा, यही देरा पड़ता है। अन्यथा महुष्य एपया-पैसा और अन्य सम्मति घर में ररकर वेठा रहेगा। आजक वें केंग्रे पी मुक्षिश अवश्य ही वहुत बड़ी है। इनमें आपका धन मुस्कित रहता है और पास में लोतिम रसे विना बेक के द्वारा व्यवहार किया जा सकता है। इससे सम्पत्ति घर में रसने की प्रवृत्ति कम होगी और वैंक में जो सम्पत्ति रहेगी, उसका उपयोग अन्य हम से समाज को होगा ही। इसके विवा मुझा-हास की कराना व्यवहार में लाने के काम में बहुत-सी अहुवियारों हैं। सिक्षा पर सन-साल के दिगांक देश-देशकर सन व्यवहार करने पढ़ी। अपमूच्यन के दिए निक्षित की हुई काल-मर्यात समाज होने के पूर्व ही कम-से-कम बुल समय सी चटन में उन सिक्षों वा मून्य ही कम माना जायगा। शोषणरहित समाज के निर्माण के दिए इस करपना वी आवश्यकता ही क्या है, यह समझ में

नहीं आता। यहाँ तक शोपणमुक्ति की जो चार वार्ते अपाजी ने सामने रसीं, उनका विचार हुआ । आज का समाज शोषणमुक्ति के मार्ग पर अपना कदम रसना चाहे, तो क्या करना चाहिए ? एकपारगी ही ट्याज, भाडा, डिविडेंड बंद कर दिया जाय, तो धनिकों के रिए जीना ही पठिन हो जायमा और आज तक अवाधित रूप से चली आयी हुई परिस्थिति में ( जिमके लिए सारा ममाज ही जिम्मेशर हैं) एक गरगी परिवर्तन करना भी संभव और योग्य नहीं है। इसलिए अपाजी की यह कल्पना कि मृत्यपनभर फे लिए ही यह जारी रसा जाय और पीछे बन्द हिया जाय, योग्य और व्यवहार्य है। कारण पहले अधिक आमदनीवाले लोग जिन्हें हम यह आये हैं, दन्हींकी कोटि में ये सब छोग अधिनांत में आते हैं। आयज्यक जान पड़े, तो रिमी विशिष्ट मर्यादा के

उपर के संचयों को ही यह नियम लगाया जाय, पर कान्ति के मार्ग से परिवर्तन होनेवाटा न हो, तो आरंभ में अप्पाजी की सूचना के अनुसार ही करना होगा। पुराना हिसाव जहाँ नहीं फैलाना है, वहाँ मूलधन ही लोटाने का काम है। परंतु ऐसा होने पर आज की-सी समाज रचना न रहेगी। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच व्यवहार का प्रचण्ड नियंत्रण किये विना व्याज की प्रथा केवल च्याजवन्दी के कानून से घन्द न होगी।

कारण व्याज की उत्पत्ति भी 'डिमाड ऐड सप्छाई' ( मॉग और पृतिं) के आर्थिक न्याय पर ही अन्ततः अवलंबित है। हम चाहे जितनी भी ब्याजवन्दी करे, छोगों को अपने दैनंदिन व्यवहार के लिए पूँजी (कैपिटल) की आवश्य-कता रहेगी ही। पूँजी की कमी और माँग की अधिकता में से ही च्याज और डिविडेंड का जन्म होता है। मकान, रोत, जगह की कमी और मॉग की अधिकता से लामयुक्त भाड़े का जन्म होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्वन्ध के द्वारा यह वंद करना है तो-(१) व्यक्ति-व्यक्ति के परस्पर व्यवहार ही बन्द करने

पड़ेगे. और (२) ये सव व्यवहार, सहकारी, नीमसरकारी अथवा सर-

कारी संस्थाओं की मार्पत चलाने होंगे। अर्थात् व्यक्ति को अपनी सय वचत सहकारी, नीमसरकारी अथवा सरकारी संस्थाओं मे रसनी होगी और व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को आवदयक होनेवाला सब कर्ज इन संस्थाओं की मार्फत लेना होगा।

इतना करके भी इसके सम्बन्ध में काला वाजार उठ ही जायगा. यह नहीं कहा जा सकता। यह सही होने पर भी व्यक्तियो की अपेक्षा संस्थाओं में काला वाजार की प्रवृत्ति कम ही होगी। फिर भी संस्था चलानेवाले तो व्यक्ति ही होंगे और असलियत में ही जहाँ मॉग अधिक और पृत्तिं कम है, यहाँ मॉग करनेवाओं में से कुछ को देना होगा और कुछ को बराना होगा। इसमें पूर्ति की कुछ संभावना रहेगी अथवा न्यक्ति की यह भावना होगी कि हमारे नाय अन्याय हुआ। न्याज रसने से उस परिमाण में मॉग कम होगी और ये सब संभावनाएं कम होगी।

कम होंगी और ये सब संभावनाएँ कम होंगी।

व्याजवन्दी करने में ये सब किटनाइयों हैं। और पिछड़े
हुए व्यक्तियों और देशों के विकास की हिष्ट से पूँजी की बहुत
आवडयकता है। इस हिष्ट से अप्पाजी ने उवारी के बारे में
हुट अधिक कटोरता के साथ लिया माळ्म होता है। अर्थों
असुत्पादक भोग के लिए उधारी हुछ और, उत्पादक कार्यों के
लिए उधारी हुछ और। परन्तु सारा विकास लगत (इनवेस्टमेंट) पर बहुत हुट अशिव होने से प्राणि के हेतु क्या व्यक्ति
और क्या राष्ट्र, सबके लिए उधारी अनिवार्य है। इस हिष्ट से
धनिक-ऋणिक-सम्प्रम्भ पापयुक्त नहीं है, पूर्व पार्य का मायिक्षत
करनेवाला पुण्य-सम्प्रम्भ है। कारण पूर्व औपण के कारण ही
एक धनिक बना है। पुराने पाप की निर्मुत ही उससे होती हैं।
इस हिष्ट से भारत को अथवा अन्य अप्रात राष्ट्रों को धनवान
राष्ट्रों से महद (कर्ज या दानरूप में) पाने का निवंक अधिकार
है, यह मानना अनुधित न होगा। अर्थात् उसमें काई हाते या

यन्यन (स्ट्रिग) न होना चाहिए।
एक तरफ कर्ज को इतनी आयरयकता और दूमरी तरफ उसने हिए फिनी आकरण का न होना, इस तरह को यह समस्या उत्तरत्र होनेथाडी है। इसटिए इसने अतिरिक्त कोई दूमरी व्यवस्था की जा सकती हो, तो उसका भी निचार करना चाहिए।

'हमने निर्यन्य, शोषगयन्दीमर के डिए रस्पे हैं और यस्त के डिए हुट रसी है।' इस प्रकार की यह योजना है। पर जिस रह सकते हैं, यही नहीं, विक वचत भी कर सकते हैं, उस समाज में क्या यह कहा जा सकता है कि शोपण-बन्दी हुई ? अभि-प्राय यह है कि शोषणराहित्य के छिए जिन चार वातो की अपेक्षा की जाती है, वे पर्याप्त रूप में नहीं हैं। अर्थात् वे स्वीकृत हो, तन आज जितना शोषण होता है, उतना नवीन समाज में न

होगा, यह स्वीकार है, पर इतने से शोपणवन्दी न होगी। मान लीजिये, शोपणपन्दी की चारो वातें स्वीकृत हुईं और कार्यान्वित हुईं, पर समाज-रचना के भिन्न-भिन्न स्तरों पर आय का वहत वड़ा अन्तर है। सरकारी नौकरों के वेतन में भी आज की-सी ही परिस्थिति है। वही व्यापार और कारखानो मे है। व्यापार और कारखानों में वड़े कर्मचारियों के वेतन पर जो सर्च होता है, वह उत्पादन के रार्च में जोड़ा जाता है, इससे च्याज, भाड़ा, डिवि-हेंड के मदो में वह नहीं आता। इससे समाज मे आज जो विपमता है, वह ऐसी ही वनी रह सकती है। इसटिए शोपण-वन्दी की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि समाज की ओर से भिलनेवाले भिन्न-भिन्न व्यवसायों के प्रतिफलों में समानता ठायी जाय । ऐसा करना कुछ अंशो में सम्भव है । जिस परिमाण मे वह संभव न हो, उस परिमाण में आयकर और उत्तराधिकार-कर इस हिसाव से लगाना चाहिए कि उससे अपेक्षित समानता आ जाय । यहाँ समानता से गणित की समानता का अर्थ नहीं प्रहण करना है। व्यवहार में जो समानता वन सकती हो, वही प्राह्य है । पर इतने से शोपणरहित समाज की स्थापना न होगी। व्यक्तिगत बचत मंजूर हो, तो भी उसके विनियोग पर नियन्त्रण

होना जरूरी है। मेरी वचत से जमीन तो खरीदी जा ही नहीं

सकती, भाड़े पर उठाने के लिए कटरे या दर भी नहीं वनवाये जा सकते। कारण इनसे यद्यिण लागतभर भाद्या ही वस्त्र हो सकेंगा, तथापि मालिक और भड़ेत जैसा ज्यिणगत सम्बन्ध व्यवहार में होता हिंग नाहिए। इसिमे से पराई। अथवा अझें के अन्य प्रकार निकल पड़ते हैं। इसिल्य वचत सीधे वैक में या सरकारी कर्जी में अथवा ऐसे ही सामृहिक क्षेत्र में रस्तनी होगी। इसी प्रकार यदि वचत होयर के रूप से किसी कारस्तानों केंगायी जाय, तो हिविडेड के अधिकार के साथ ही कारस्ताना चलाने की भी जिम्मेदारी आती हैं। जिसके पास अधिक होयर होते हैं, वही कारखाने का मालिक होता है और इससे इस क्याने में जो चाहे हेरफेर करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसकी अधिकार का चालि वचता हो विनियोग जलाइन के साथन रसरीहने

या निर्माण करने में न कर सके, यही उचित हैं। वचत व्यक्ति की रहेगी। उस यचत से उत्पादन पढ़ाने की निम्मेदारी समाज की होगी। उत्पादन-चुढ़ि के लिए जो कर्ज चाहेगा, वह व्यक्ति से न लेकर समाज से ही लेगा।

न अकर समाज से हा लगा। निकास की या दृढ़ि की जिम्मेदारी किस पर होगी ? ज्यक्ति पर याने प्रत्येक उत्पादक पर या समाज पर ? एक तरह से समाज की तिम्मेदारी प्रत्येक ज्यक्ति पर आ ही जायगी, पर ज्यक्तियाः आनेवाली जिम्मेदारी का खरूप और होगा और संपद्याः पडनेवाली जिम्मेदारी का खरूप हुछ और । अप्पाजी की करमना के जनुसार जिम्मेदारी प्रत्येक उत्पादक पर हैं। इस-

भा अत्या के जुड़ारी रिक्सियों के प्रकार की ह्यात से हैं। रेड्स हिए भड़ेत काल-भाटिक को मकान की ह्यात से अविरिक्त भाड़ा न दे, पर मकान के साथ वह दो-एक दर अवदय बनवा दे। धुनाई का कारपाना पूँजी हगानेवाहे को असल चुकाने के अविरिक्त कोई च्याज न दे, पर हुछ करवे और चला दे, यह अपाजी का कहना है।' ये दो उदाहरण अलग-अलग विभागों उठायेगा । कारण दर धनवाकर अपना स्नाभ क्या करेगा ? उन-पर वह मृऌधन जितना ही भाडा वस्ऌ कर सकेगा। तत्र वह इन्हें बनवाने ही क्यो जायगा ? अपना घर अपने वाल-प्रची के **टिए उठाया जा सकता है, पर दर तो भड़ेतों** के टिए ही होगे। जिस घर में रहते आये, उसकी छागत मालिक को पूरी मिल चुकने पर उस घर पर मालकियत मडेतो की होगी। अर्थात उसे नये कटरे या घर उठवाने में कोई आकर्षण न रह जायगा। वही हाउत मालिक की होगी। घर उठाने से उसकी पूँजी न वडेगी, कारण व्याज वंद हैं। तन विकास कैसे होगा ? पूँजी छगाने में व्यक्ति के छिए कोई आकर्षण जन न रहेगा, तन वह उसे नहीं लगायेगा । इस तरह ऐसी जिम्मेदारियाँ समाज के ही सिर खा पडेंगी । नये घर उठाने का काम 'हाउसिंग कारपोरेशन' करेगा । उसे न्यक्ति कर्ज हेंगे। जहाँ न्यक्तियों को न्याज की छट मिलेगी. वहाँ उतनी रकम का हिसान कारपोरेशन घर की कीमत में व्याज के तौर पर कर छे सकेगा।

युनाई के कारग्याने की वात अवस्य ही अलग है। बुनाई के कारसाने में अधिक परघे चलाने में आकर्षण है। उत्पादन की वृद्धि से यदि लाम हुआ, तो जुनवरों को अधिक पेतन के रूप में यह मिल सबेगा। यह चीन शोपणरहित समान की योजना मे **थें**ठ जाती है । पर कारखाने को पूँजी व्यक्ति नहीं देगा । यह पूँजी वह अपने पास ही रखेगा । पूँजी पूरी करनी होगी सरकार की ही, व्यक्ति से यह नहीं मिलेगी। ऐसी अपस्या में विशास की जिम्मेदारी व्यक्ति पर नहीं, समाज पर रहेगी। उसका निर्योह

समाज की ओर से सरकार या नीमसरकारी संस्था कर सर्वेगी। आज सा जगन् पैसे के आधार पर गड़ा है। आदिकाल ९४ शोष्ण गुत्ति और नव समाज से सम्पत्ति ही उसका आवार रही हैं। और इसीसे मानव का विकास भी हुआ। पड़िर्सुओं में लोभ में साथ आलस्य ( मट ) भी है, यह यात भूलनी न चाहिए। निकम्मे रहते भी साने मो मिछ जाता था, तो भी मतुष्य ने पशुन्पालन, कृषि, ज्योग, बन, कछा इत्याहि साधन हुँह निकाल, इसके मूछ में सुसन्मुविधा की

भी है, यह यात मूलनी न चाहिए। निकम्मे रहते भी साने को निक जाता था, तो भी मतुष्य ने पशु-पालन, कृषि, उद्योग, बन, कला इत्याहि साधन हूँढ निकाल, इसके मूळ में मुस्र-मुविधा की इच्छा हो है। इसिटए मुस्र-मुविधा की इच्छा हो है। इसिटए मुस्र-मुविधा की जोग आजकर के भूमति की किए। जो छोग आजकर के भूमति की जोग प्राजकर के सम्बन्ध की जोग प्राजकर के सम्बन्ध की जोग प्राजकर के सम्बन्ध की जोग हो हुए से हुए से हुए उन्हें चाहिए कि इस सम्बन्ध के जो एक दूमरा हृष्टिशोग है, उसका भी विचार करें। इंशर की जो एक दूमरा हृष्टिशोग है, उसका भी विचार करें। इंशर की अविध्य वहीं इच्छा होती कि मनुष्य स्थित-सनुष्ट रहें (यहाँ स्थित-

यिट यहीं ट्रच्छा होती कि मतुष्य स्थितिस्तृष्ट रहे ( यहाँ स्थितिः सतुष्टता और आत्मसन्तुष्टता में भेड करना होगा ), वो इसने आज का शास्त्रीय प्रमुख्त करने की युद्धि हो मतुष्य को वो हो हो मतुष्य को हो होते। गटमन्यन से आज हमे जो हर हगता है, वहीं हह हम एने अब यहनू क्या वाप का आविष्टता हुआ, तन पैसा ही हगा होगा। इसहिए आयुनिक मुधारों के सन्दर्भ में गैमी शक्युक्त

पहर जा बहुई यो कि आंत्रों के स्वार्थ के हैं। इसहिए की द्वारा के हैं। होगा इसहिए आंद्रों के सुर्वेद हों तो देख र इति त्यानकर 'नहीं नहीं' भी दृष्टि से उनकी ओर न देखकर 'हाँ हाँ' भी दृष्टि से देखना चाहिए। समाज जिसे अपने अनुभव से अच्छा जाताा, उसे रखेगा, को चरा समाशा, पसे छों देशा। अनुभद्द से ही मुद्दुष्ट सवाना होगा। आवागमन के साधन यदि चहुत हो गये, तो समुद्ध वे पैरो भी शक्ति हो नष्ट होती,

बाद बहुत है। तो निक्क आ रेप किया जाता है। इसका उत्तर इस प्रचार का भी एक आ रेप किया जाता है। इसका उत्तर इसे 1 पर अभी में ऐसा मीचना चैना ही है, जैसा आगे चल्छर कुरे कर में जिल रानेंगे, इसिटण अपना मकान हो न उटाना। यह करने का और एक ट्रेस्स भी प्रयोजन है। आक्षेत्र यह है कि इसी जुल्ति से ससार में लड़ाइयाँ होती हैं। भी जयप्रचार

नारायण अपने From Socialism to Sarvodaya

में Limitation of wants and Socialism शीर्पक के नीचे ( पृ० ३० ) हिसते हैं :

"But it would not do here or elsewhere to apotheosise material happiness and encourage an outlook on life that feeds an insatiable hunger for material goods. There can be no peace in the minds and hearts of men, nor peace amongst men, if this hunger gnaws at them continuously.. . In such a restless society violence and war would be endemic. Equality, freedom, brotherhood would all be in danger of being submerged in a universal flood of materialism."

और इस पर यह उपाय सुझाते हैं :

"The only solution seems to be to restrict as much as possible the need and area of disciplining from above by ensuring that every member of society practises self-discipline and the values of socialism, and among other things, willingly shares and cooperates with his fellowmen."

सुरा-सुविधा की इच्छा को हम निसर्ग-निर्मित प्रवृत्ति वह आये हैं। उसे मारना सभव है या उससे होनेनाला मानव-मानव में शोपण बन्द परना सभव है, यही अमली प्रदन है। रेडिओ. घडी, फाउटेनपेन, मोटर आदि की तुम इन्छा ही मत करो, इससे तुम्हारा शोषण ही न होगा, यह एक विचार हुआ। अथना ये मंत्र चीज तुम्हारा शोषण हुए तिना तुम्हें मिलें, यह दमरा विचार हैं। इनमें सेकौत-सा मार्ग मतुष्य खुलमता के साथ स्वीकार कर सकेगा, इस यात का विचार होना चाहिए। हमारे मत से पहली बात असमव है, दूसरी प्रयत्न-साध्य है।

आज ससार में सत्र मुख-मुविघाएँ घन से भिरती हैं। और सुख सुविधाओं की इंच्छा निसर्ग-निर्मित होने के कारण मनुष्य

धन के पीछे पड़ा है। एक सुमापित हैं:

धनैनिपुरुनना कुरुनिना मयन्ति । धनैरापदो मानवा सन्तर्गन्त ॥ धनैम्म परो नास्ति वयु स लोके । धनान्यजयम् धनान्यजंबम्बम् ॥

और इसीटिए सन धन का पीटा पर रहे हैं। इसीसे 'सौडा और अहमें' पा सहाय्य सारे ससार में फैंडा हुआ हैं। हर दिसी- वो पैसा चारिए, इसिटए हर होई उसे प्राप्त परने का अपनी पूरी होता उत्तार प्रयत्न करता हैं। इसे एक पा अमान दूसरे का अपना पूर्व का अपना पूर्व होता उसार प्रयत्न करता है। इसे एक पा अमान दूसरे का अपना प्रयत्न प्रयत्न करता है। इसे ह्या के प्रेम और सह- वारिता केंसे निर्माण हो, यहां चानविष्य प्ररत्न है। इसके टिए व्यक्ति-व्यक्ति के परस्त व्यवहार पर समाज पा नियम्न आवादयक होगा ही, पर उसके साथ प्रांच प्रमाज पा नियम्न व्यवक्ति की मूर्मूत आवश्यक्ति समाज थो पूर्व करता ही निर्माश कार्य प्राप्त होगी। जिस परिमाण में व्यक्ति के खिर व्यक्ति क्या हुए और वांसारों में आवश्यक सुनिया, वन्तों की पढ़ाई इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्वि समाज के हारा होगी, इसी परिमाण में जीवनस्पदां और जीवन-मधर्य कम होंगे, तथा व्यवहार में होगण के स्थान भे सेन्द्रक सामार्य का वाताररण निर्माण होगा।

यह सर होन में डिए एक पढ़ी ब्यवस्था आरडवरू है। और जहाँ "यरम्या मी बात आयेगी, वहाँ ब्यवस्थावर्जे की

९७

आवश्यकता होगी। दिन-दिन उनकी संख्या भी बढ़ती जायगी। कम से-कम आज के जगत् का यही अनुभव है। अर्थात् 'पृथ्वी निःश्दूर' होने के कोई लक्षण तो नहीं देख पड़ते हैं, बल्कि वह अधिकाधिक 'शृहत्व' की ओर ही जा रही है, यही कहना पड़ेगा। परन्तु जो छोग ज्यवस्थापक हैं, उनकी पृत्ति नौकरी याने शुद्रपृत्ति है, यह कहना कहाँ तक उचित होगा, यह भी विचार करने योग्य है। कारण आधुनिक युग की यही प्रवृत्ति है। मध्ययुगीन स्वाव-न्डम्यन के वजाय अर्वाचीन परस्परावलम्यन ही इस युग की प्रवृत्ति हैं। स्वतन्त्र किसान, स्वतन्त्र दूकानदार, स्वतन्त्र युनकर के दिन छद गये। यह समितियो, सोसाइटियो का युग है। भामदान के पश्चात गाँव की व्यवस्था के लिए आज की अपेक्षा अधिक कर्मचारियो की आवश्यकता निश्चय ही होगी। रहन-सहन में विविधता के रहते भी विषमता न हो, इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक कुटुम्य की कय-शक्ति ( Purchasing pow-

er ) सामान्यतः समान होनी चाहिए । सेतिहर, तेली, बढ़ई, दर्जी, लुहार, चमार, दुकानदार आदि विविध पेशों के छोग एक ही प्राम-परिवार में होगे, अर्थात् इस यात्रिक युग में इन सबको भाम के द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होगी, अन्यथा याटा का जुता चमार को, एक्सपेटर तेही को और मिछ बुनकर को रात्म कर देंगे। इसके निवारणार्थ एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था, संघटन और सहयोग आवश्यक होगा और इसके हिए नौकर-यर्ग का होना जरूरी होगा। अन्य धन्धो की भी यही बात समझनी चाहिए। छोटे-मोटे धन्धे सहकारी समितिया में सम्मा-

यनेगी। उद्योग-धन्धे तो यहे समूह में ही घट पाते हैं। 'आज-फट अधिवांश होग नौकर और युट थोड़े से होग माहिक हैं, इस प्रकार समाज का यह विभाजन हुआ है।' यह सही है,

छित हुए निना टिक नहीं सकेंगे और उन्हें मदद भी करते न

पर यह परिस्थिति बहुत काछ तक न रहेगी। कारखाने भी साधिक स्वतन्नतापूर्वक चर्नेंगे और नीकर और सवाछक वा भेद न रहेगा। सभी नीकर या सभी चालक होंगे ओर सब एक-दूसरे की सहकारिता के साथ कारदाने चलावेंगे। मैंने सुना है कि युगोस्छाविया में ऐसी पद्धति से काम हो रहा है।

तात्पर्य, इस प्रकार की नवीन समाज-रचना निर्माण करने के लिए आज की अपेक्षा अधिक व्यवस्था की आवदयकता और अपेक्षा है। यह काम सरकार की सहानुभूति के विना सभव नहीं है। पर सरकार इस दृष्टि से आगे कदम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी हारत में क्या करना चाहिए? अप्पाजी ने यह सुझाया है कि 'मजदूर अपनी मेहनत मट्टी के मोल वेचने से इन्कार कर दे। समता की स्थापना के लिए दलित वर्ग में समता की आकाक्षा और स्वाभिमान-वृत्ति ज्ञागनी चाहिए।' यह विचार इतिहास के अनुरूप है। अन्य देशों में दलितों का विकास और उदार इसी मार्ग से हुआ है । उनमें वर्ग-भावना ( Class consciousness) थी। उसीमें से उस वग की स्थिति में सुधार की भावना जागी। पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी वर्ग भावना से वर्ग द्वेप ( Class hatred ) और वर्ग-सवर्ष ( Class struggle) उत्तम्न होते ही हैं अथवा उनका उत्पन होना जरूरी है, ऐसी बोई बात नहीं देख पडती। में यूटि भूमिहीन मजदूर हूँ और मन्दूरों की स्थिति सुधारने के लिए में यदि उनका सघटन करता हूँ, तो भृमि के मालिकों का द्वेप अथवा उनके विरुद्ध संघर्ष की भावना न रायकर भी में यह काम कर सकता है। आज कल की विचार पद्धति के अनुसार भूमिहीन रहकर भूमियानों की जमीन उनके नौकर होकर कमाऊँ, यह न्याय, नीति और मानवता वे भी निरद्ध है, यह बात सर्वमम्मत हो चुकी है। भूमिवान भी इसे समझते हैं, पर अप्पार्जा के क्थनानुसार :

ज्ञानामि धर्मे न च मे प्रवृत्ति । ज्यनाम्यधर्मे न च मे निवृत्ति ॥

इस प्रकार की उनकी हाछत है। इसमें उनका दोप भी नहीं है। दूसरी कोई जीविका प्राप्त हुए विना वे भूमि पर से अपना अधिकार कैसे हटा छें ? इसकी न्याय-विरुद्धता पूर्णरूप से मान छैं, तो भी उसे छोडने के लिए कोई पर्याय तो ढूँढना ही होगा। छठा हिस्सा दान करना एक वात है और सारी भूमि का दान करना विलकुल दूसरी वात है। सामान्य मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। यही नहीं, वल्कि ऐसा मनुष्य जिस परिमाण मे 'अविवेकी' समझा जायगा, उसी परिमाण मे वह नीतिमान भी समझा जा सकता है। इस गुत्थी को कैसे मुठझाया जाय ? भृमिहीनो पर भरोसा करके, उन्हें अपना वैक समझकर, भृमि-दान करों यह सलाह कितनी भी सही हो, तो भी उसके मूल में म्तुष्य स्वभाव पर जो विश्वास होना चाहिए, वह आज मनुष्यो के व्यवहार में नहीं है। दूसरा कोई जो कुछ भी करे, हमारा एकतरफा वर्ताव अच्छा हो, इतने से दुनिया बदल जायगी या वदलती है, यह विश्वास आज मनुष्यों में नहीं है। इसीलिए सध-यद वर्ताव की अपेक्षा है। इसीलिए ऐसे परिवर्तन के हेत सघ का प्रतिनिधित्व करनेवाली सरकार से सहारे की और सहानुभृति की आवश्यकता है। कोई वात अच्छी हो और अच्छी जॅवे, तो भी कुछ वाते ऐसी होती है कि वे सवशः ही उन सकती हैं। उसके िष्ट संघ अथवा संघमान्य संस्था का उसे सहारा मिलना पाहिए और आवश्यकता पडने पर वलपूर्वक उसे कार्यान्तित कराने की तैयारी भी रहनी चाहिए । इसीटिए निर्दन्ध के दिना ऐसी वातें होनेवाली नहीं। येवल अनुनय मा यह क्षेत्र नहीं है, यही अप्पाजी ने कहा है। अनुनय से और तन्नुसार होने गले आचरण से एक वातावरण निर्माण हो सकता है। नव समाज शोपण-मुक्ति और नव समाज

200

निर्माग करने की इच्छा ररानेवाली सरकार को उससे लाभ उठाना चाहिए।

भूमिहीनों का संघटन करना और अन्याययुक्त पद्धित के विरद्ध असहयोग में उन्हें प्रश्न करना, उन्हें सक्षम यनाने और उनका स्वामिमान चड़ाने के लिए आवश्यक हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके विपय में वर्तव्य पूर्तिश्वम भावना भूमिवानों में नहीं आ सकती। भावना अपनी शुक्त में आकर स्थिर हो, इसके लिए परिस्थिति का द्याय निर्मित होने की आवश्यकता होती हैं। वैसा दयाव

अपनी मुत्ति में आकर रियर हो, इसके लिए परिस्थिति का दुवाब निर्मित होने की आवश्यकता होती है। वैसा दुवाब पैदा हुए विना समाज नहीं बदला करता। अंग्रेजी राज्य के बिरुद्ध सत्यामह, असहयोग और कानून-संगृहन् तीनीं

से अंमेजी राज्य के लिए जो प्रतिकृत्ता उत्पन्न हुई, जसीसे कुछ अंद्रों में स्वराद्य का लाभ हुआ। 'बुछ अंद्रों में' इसीलिए कहना पड़ता है कि इस पद्धति से परिस्थिति का दवाब हम इतना नहीं पेदा कर सके कि उतने से अंगेज हमें स्वराज्य देने को मजबूर हुए हों। पर इन उपायों से परकीय राज्य के विषय में तिरस्कार

हुए है। 14 र वन जनावा से अफांक्षा का निर्माण हुआ ! और स्तावक के विषय में आफांक्षा का निर्माण हुआ ! भूमिहीनों में भूमि के ढिए आकांक्षा अभी पेदा ही नहीं हुई और आज की परिस्थिति का तिरस्कार भी उनके चित्त में अभी तक

और आज की परिस्थित का तिरस्कार भी उनके चित्त में अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ। इमारा यह कथन अवदय ही सापेन्न है। ये दोनों वाते होने के लिए भूमिहीनों और छोटे-छोटे फेविहरों का संपटन निर्माण करना होगा। उनमें स्थामिमान जगाना होगा। अभी की यह प्रथा अन्यायपुक्त है और उसे वन्द करना न्याय्य है, यह विचार उन्हें जैंबाकर इसका आचरण उनसे करा लेना होगा। वर्तमान पद्मति से काम करना अस्वीकार करना भी च्याय्य है। भूकान्ति का आगडा करन हसे समझना चाहिए। इसीसे नयी परिस्थिति उत्पन्न होगी और सरकार तथा जमीदार दोनों पक्षों को भूकान्ति की अनिवार्यता जॅंचेगी और अगले कदम उठाये जायेंगे। यह सन भूमिवानों के ज्यक्तिन्द्रेप के दिना किया जा सकता है। भूमिवानों की पद्धति का द्वेप अवदय ही कराना होगा। कारण वह पद्धति दोपयुक्त है। बुराई का द्वेप किया विना उसका निवारण कैसे होगा?

'सब सम्पति रघुपति कर आही' यह विचार क्या है ? सम्पत्ति समाज की निर्मिति हैं। उस पर कोई व्यक्ति अपना स्वामित्व बतलाये, यह असत्य और हास्यास्पद हैं। तथापि इस

मूलभूत सत्य का आयरण, अपने इस भेदमस दैनिन्दन जीवन में करते हुए 'मेरा-तेरा' ये भेद भी करने ही पडते हैं, यह अप्या- जी का कहना है। यह एडकर दो प्रदन उपस्थित होते हैं, जिनकी चर्चा करना आवदयक है। पहला प्रदन यह कि यदि ऐसी बात हो, तो सर्वोद्दय का क्या होगा ? वह कर, कहाँ और कैसे उदित होगा ? दूसरा प्रदन यह कि भारत का विकासकम जगन् के आज तक के आर्थिक और सामाजिक इतिहास के अनुरूप होगा या किसी अन्य पद्धति या तत्त्व के अनुसार होगा ? सर्वोद्दय जीवन का एक दृष्टिकोण है। सत्त्र प्रेम, करणा जाग् के शाहबत मूल्य हैं, उन्हों पर आश्रित यह जीवन-दृष्टि है। इसे आचरण में जाते हुए आज के मानव के लिए क्या सम्भव और क्या असम्भव हैं, इसका विचार करना होगा और तट-

तुपार स्थान-स्थान पर तथा बार-बार उसे मोडना होगा। जय-प्रकाशज्ञी के वत्तन्य का जो अवतरण पहले ने चुने हैं, उसकी सगति भी इसी प्रकार लगानी होगी। इस जगत् में एक समय ऐसा आयेगा कि मानव स्थिति-सन्तुष्ट होकर रहेगा। तन राष्ट्रवाट न रहेगा। न्यिति-ही समता नहीं, राष्ट्र-राष्ट्र में भी समता रहेगी। जयप्रकाशज्ञी उपर्युक्त पुस्तक में ही लिस्टो हैं : "The fear is often expressed if self reliant

and self governing communities will hold to gether and the unity and integrity of the nation will abide. In a Sarvodaya world order the present nation States have no place. The Sarvodaya view is a world view, and the individual standing at the centre of Gandhiji's oceanic circle is a world citizen. "कोई मी नहीं कह सकता कि ऐसा होना आज सम्भव है। पर सभी यह स्वीकार करेंगे

कि जीवन का ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। न हो तो मानव की उन्नति नहीं हो सक्वी।
इस प्रकार सर्वोदय का दृष्टिकोण जीवन के शाश्वत मृत्यो पर दिना हुआ आदर्शवादी दृष्टिकोण है। जिन्हें उसे अपने जीतन में लाना है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत मर्गादा को रस्ते हुए ही छे आवा है। यही वात राष्ट्र की भी है। राष्ट्र को अहिंसानत की दीशा दैनेवाले महातम का राजकीय दिप्य करमीर में कोज खावर युद्ध करता और कीज पर इतना सर्व करता है, इसना भी यही कारण है। इसकी सगति भी इसी प्रकार लगानी वाहिए कि वादि यह दृष्टिकोण न होता, तो परिस्थित इससे सराज हुई होती हुउ लोग ऐसी ग्राक कर सकते हैं कि यह केनल एक तरह का पासड है। इसने लिए आज कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। प्रामदान और भूजान आन्वोलन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही

आभिद्दान जार जूनना जान्यात्म से संस्थान से सा एसा हा कहना पड़ेगा। 'मेरा जीर तैरा' इस भेद के रहते हुए आप ग्रामदान की यात कैसे कहते हूं ' इसका उत्तर 'मूमि और अन्य सम्पत्ति में जो अन्तर है, वह दिखासर अप्पाज़ी ने दिया है। पर वह अपूर्ण है। कारण 'सब सम्पति रघुपति कर आही।' परन्तु मनुष्य की प्रपति की आज की प्रिस्थिति में जो कुछ सम्भव है, वह इतना ही है, यही अप्पाजी मानते हैं । यही नहीं, विल्क समाज-स्वास्थ्य की निष्ट से इसकी आवश्यकता भी है । इसके विना अपने मूल्रभूत प्रदन हल नहीं हो सकते ।

इस दृष्टि से मानव-जीयन में सर्वोदय का भुव स्थान है। आदर्श की ओर जाने का अयस्न सदा ही रहेगा। पर आदर्श जिस प्रकार अल्प्य है, उसी प्रकार उसकी भी परिस्थिति होगी। जैसे 'निर्मन्य और अनुनय के स्थान मानवी जीवन में स्थायी हैं, जो भी कल के निर्मन्य को आज अनुनय का स्थान प्राप्त होगा। निर्वन्य अथ्यस्य हो जाने पर स्वामाविक हो जाता है। इसी रीति से मानव का विकास आदर्श की ओर होता रहेगा।

सर्वोदय के इस प्रयस्त में सम्भव है कि छुछ नये विचार और आचार आविष्कृत हों। उदाहरणार्थ, संसदीय छोकसत्ता के कार्यकाल में सत्तानिरपेक्ष और पक्षमुक्त जन-सेवकत्व की भूमिका। आज छोकतन्त्र के सामने जो महान् प्रश्न है कि जनमन को उत्साहित कर विकास के कार्यक्रम में जनशक्ति कैसे जोड़ी जाय, यह प्रश्न ऐसी ही किसी करपना को कार्योन्वित करने से कदाचित् हल हो सकेंगा। यदि छोकतन्त्र के लिए पक्षों की आवश्यकता ही हो, तो एक-दूसरे को भार गिराने में खुत-सापश्चाल राजें होगा ही। ऐसी परिस्थात में तुल्यम्ब पक्षो को जनता के अर्थाश का सहकार्य ग्राम होगा। तब सम्पूर्ण जनस्तिक कराने विकास-वार्य में कैसे हो सकता है १ इसी प्रकार विकेदीकरण के प्रयत्न और आपह से अन्य

राष्ट्रों मे श्रीद्योगीकरण के द्वारा जो अनर्थ और आपदाएँ उत्पन्न हुई, उनका भी श्रंदातः निवारण किया जा सक्या। परन्तु आधु-निक विकास की जो मूल्मूत परम्परा है, उससे श्रल्या हम कोई नवीन ट्य उपस्थित कर सकेंगे, ऐसे कोई स्त्र्रण कमन्सेकम आज तो नहीं टीसते। धीरेन्धीरे सेती से जीविका चलानेवाटों Yos

की मंग्या का कम होना, उसी परिमाण में अन्य उद्योगों में

रुगनेवारों की संस्था का बढ़ना, रोहा, फीराद और उनके विविध उद्योगी, यांत्रिकीकरण और नगरो में जनसंख्या की

चित्रित होगा।

वृद्धि, यही जगन् के आर्थिक विकास का चित्र हैं। यही भारत में

'सर्वोदय का विचार जागतिक विचार है.' यह जो

श्री जयप्रकाशजी का कथन है, उसीके अनुसार यह विचार-

सरणी है। आज तक जगत् जिस प्रकार आगे बढ़ा है, उसका परिणाम हमारे देश की विकास-दिशा पर निश्चय ही पडेगा !

उससे हम होग अहम नहीं रह सकते। उसी प्रकार हम होग इस देश में जो कुछ सफल करके दिया सकेंगे, उसका भी

परिणाम जगत के अन्य राष्ट्रों पर होगा । इस प्रकार शास्त्रीय

प्रगति का आज जो स्तर है, उसी पर स्थित रहकर हमें आर्थिक

विकास का नियोजन करना होगा । इसमें औद्योगीकरण और केंद्रित उद्योग-धन्द्यों ( Centralised industries ) का

समावंश होता है। विकेटीकरण की दृष्टि से जैसे जैसे शास्त्रीय प्रगति होगी, वैसे-वैसे उससे काम लिया जा सकेगा। पर तव

तक ओशोगीकरण को रोक रखना उचित न होगा।

रा० कु० पाटील